

आचार्य रामदेव

# भारतवर्ष का इतिहास

भाग ३ - बौद्ध काल

#### अग्निवीर दुर्लभ ग्रंथ-संग्रह - एक परिचय

अग्निवीर द्वारा संकलित यह ग्रंथ-संग्रह धर्म, आध्यात्म, इतिहास और अन्य विषयों पर अत्यंत दुर्लभ और मौलिक पुस्तकों का संग्रह है। अपने समय के विख्यात विद्वान, चिंतकों और लेखकों द्वारा रचित ज्ञान के इन अमूल्य मोतियों ने अपने रचनाकारों को अमर कर दिया है। दुनिया की अंधी दौड़ में ज्ञान के ये अमूल्य मोती खो ना जाएँ, इसलिए इन सबको यथा स्वरूप आपके सामने लाने का अग्निवीर का यह प्रयास है। इन पुस्तकों में लिखी सब बातों से हम सहमत हों यह आवश्यक नहीं। परंतु धर्म मार्ग में अग्रसर एक साधक के लिए इनसे बढ़कर कोई निधि नहीं हो सकती, ऐसा निश्चित है। सृष्टि के आरम्भ से अब तक के सब विद्वान-मनीषी जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य बनाने में अपना भाग डाला, ऐसे सब ऋषियों और पूर्वजों के ऋण से मुक्त होने का यह एक छोटा सा प्रयास है।

## भारतवर्ष का इतिहास

भाग ३ - बौद्ध काल

## आचार्य रामदेव

# विषय सूचि

| प्रथम भाग — तिथिकम का निर्णय                    | पृष्ठ १—५७            |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| प्रस्तावना                                      |                       |
| भ्रध्याय १ तिथियों के सम्बन्ध में प्रचलित मत    | ₹—-€                  |
| ,, २ भनुश्रुतिक तिथियां                         | १०१६                  |
| ,, ३ नारायण स्वामी का मत                        | १७—२४                 |
| ,, ४ प्रचितत तिथिकम की समीचा                    | २५३४                  |
| ,, ५ चन्द्रगुप्त मौर्य या चन्द्रगृप्त गुप्तवंशी | ३५—५३                 |
| ,, ६ परिणाम                                     | <i>५</i> ४— <i>५७</i> |
| द्वितीय भाग— धार्मिक सुधारणा                    | पृष्ठ ५६—-१⊏३         |
| श्रध्याय १ बुद्ध का प्रादुर्भीव                 | ६१—६७                 |
| ,, २ महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र               | ₹ <b>८</b> —८८        |
| ,, ३ बुद्ध की धार्मिक शिनाओं का अनुशीलत         | <u> 5€</u> 8₹0        |
| ,, ४ बुद्ध के वेद श्रौर ईश्वर सम्बन्धी विचार    | १२१—१२८               |
| ,, ६ महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं                  | १२६—187               |
| ,, ६् श्राजीवक सम्प्रदाय                        | १४३१४४                |
| ,, ७ जैनवर्म का प्रादुर्भाव                     | १४६१७०                |
| ,, ८ जैनधर्म की शिचाएं                          | १७१ <b>—१</b> ८३      |
| तृतीय भाग - राजनैतिक इतिहास                     | वृष्ठ १⊏५—३१०         |
| भ्रष्टयाय १ बौद्धकाल से पूर्व के पोडश महाजनपद   | \$39-071              |
| ,, २ बौद्धकाल के गणराज्य                        | १६७—२२३               |
| ,, ३ गण्राज्यों की कार्यविधि                    | २२४ २३३               |
| ,, ४ श्रवन्ती राज्य                             | २३४—२४५               |
| ,, ५ वत्स राज्य                                 | २४६—-२६१              |
| ,,  कोशल राज्य                                  | २६२—-२७४              |
| ,, ७ मगध राज्य                                  | २७४—-३१०              |
| चतुर्थ भाग — वाँद्ध कालीन भारत                  | <i>५७६—११६</i> प्रषु  |
| श्रध्याय १ शासन का स्वरूप                       | ३१३—३२०               |
| ,, २ भार्यिक दशा                                | ३३११५७                |
| ,, ३ विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति              | ३५८—१७५               |

## श्रथम भाग तिथिकम का निर्णय

#### प्रथम आध्याय

#### 

#### ितिथियों के सम्बन्ध में प्रचलित मत्

### पूर्व वचन

भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में सब से बड़ी समस्या तिथिकम के सम्बन्ध में उपस्थित होती है । इस देश के समान लम्बा श्रीर विविध घटनापूर्ण इतिहास अन्य किसी देश का नहीं है। प्राचीन यूनान और इटली का इतिहास इस देश के इतिहास के सन्मुख बहुत निवीन है। वैबीलोन, सीरिया श्रौर मिसर का प्राचीन इतिहास निस्सन्देह पर्याप्त पुराना है परन्तु उन का अर्वाचीन इतिहास शून्य के समान है। यूरोप के फान्स और इङ्गलैगड प्रभृति देशों का इतिहास भी दो हजार वर्षों से अधिक पुराना नहीं है । वर्तमान अमेरिका का-इतिहास प्रारम्भ हुए तो अभी पांच शताब्दियां ही समाप्त हुई हैं। सारतवर्ष का इतिहास इतना लम्बा श्रोर विविध घटना पूर्ण होने के कारण ही उस के तिथिकम के सम्बन्ध में अनेक विभिन्न मत खड़े हो गये हैं। इस इतिहास में बहुत सी घटनाएं ऐसी भी उपलब्ध होती हैं जो भारतवर्ष की सनातन पद्धति के: अनुसार बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, इस देश के इतिहास में उन्होंने युग परिवर्तन · का काम किया है, परन्तु विदेशों के अधिकांश अवीचीन भारतीय इतिहासज्ञ उन घटनात्रों की सत्ता ही स्वीकार नहीं, करते, वे उन्हें साहित्य की कल्पित कथा कहानियां ही समभाते हैं। उदाहरण के लिये रामायण की घटना प्रस्तुत की जा सकती है। फिर इन घटनार्थों को ऐतिहासिक या अनैतिहासिक मान लेने मात्र से ही समस्या हल नहीं हो जाती। इन्हें ऐतिहासिक मान लेने पर झन के कालनिर्ण्य की समस्या उत्पन्न होती है और इन्हें अनैतिहासिक मान लेने से भारतवर्ष का इतिहास एक बन्द घुगडी के समान और भी अधिक जटिल हो जाता है। सनातन पद्धति के अन्नसार महाभारत की घटना को ही आज लगभग ५ हन्।र वर्ष हो चुके हैं,

रामायण की घटना उस से भी हजारों वर्ष प्रशानी मानी जाती है। परन्तु इन घटनायों को सत्य स्वीकार करने वाले बहुत से ऐतिहासिक भी महाभारत की घटना को ईसवी सन् के प्रारम्भ से सात सदी पूर्व हुवा ही स्वीकार करते हैं। उन लोगों में भी अनेक मतभेद हैं। इस सम्बन्ध में अपना मत हम इस इतिहास के प्रथम खराड में यथास्थान प्रगट कर चुके हैं। इसी प्रकार महाभारत के बाद से लेकर महाराज हमें वर्धन के समय तक के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में अनेक मतभेद हैं।

श्रिकांश ऐतिहासिक महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर वर्तमान भारत के इतिहास के प्रचलित तिथिक्तम को पूर्ण्तया निश्चित श्रीर निर्श्नीन्त मानते हैं। वे लोग महात्मा बुद्ध का जन्म ईसवी सन् से ६८१ वर्ष पूर्व स्वीकार करते हैं। परन्तु हमारा उन ऐतिहासिकों से मतभेद है। श्रपने इसी इतिहास के द्वतीय खराड में हम ने महाभारत काल के पश्चात् का राजनीतिक इतिहास वर्ण्न करते हुए शिशुनाग वंश को १६७० ई० पू० तक स्वीकार किया है। प्रायः श्रिषकांश ऐतिहासिक शिशुनाग वंश को ६६१ ई० पू० मानते हैं। इस भाग में हम श्रपने उपर्युक्त मत को प्रष्ट करने का यत्न करेंगे।

महात्मा बुद्धके जन्म दिन की तिथि तथा मौर्यकाल के राजाओं के इतिहास की तिथियों को पूर्ण रूप से निश्चत मान लेने का मुख्य कारण भारतीय तिथिकम के सम्बन्ध में रायल एशियाटिक सोसायटी के सम्यापक सर विलयम जोन्स का एक श्राविश्कार है । उन्होंने ग्रीक साहित्य में "सैगड्राकोटस,, नाम से उपलब्ध होने वाले भारतीय राजा को मौर्य सम्राट "चन्द्रगुप्त" स्वीकार कर के इस नवीन तिथि क्रम की नींव डाली है । सर विलियम जोन्स ने श्रपना यह इतिहास प्रसिद्ध श्राविश्कार २२ फरवरी सन १७६३ के दिन एशियाटिक सोसाइटी के सन्मुख उपस्थित किया था । इस श्राविश्कार को भारतवर्ष के श्रविकांश प्ररातत्वन वैत्ता भारतीय तिथिकम की नींव मानते हैं । सर विलियम जोन्स ने श्रपना यह श्राविश्कार इन शब्दों में व्यक्त किया था—

"हिन्दुर्थों श्रीर श्ररवों का विधानशास्त्र मैंने श्रपनी गवेशाए। के लिये विशेष रूप से चुना हुश्रा है, श्रतः श्रापयह श्राशा नहीं कर सकते कि ऐतिहासिक

ज्ञान के सम्बन्ध में मैं बहुत सी नवीन वार्ते आप के सामने रख सकूं । मैं इस सम्बन्ध में बहुत कम नवीन विचार श्राप को दे सकता हूं। परन्तु श्राज मैं एक ऐतिहासिक 'त्राविश्कार' श्राप के सन्मुख रखने लगा हूं जो कि मुभे श्रचानक ही सूम्त गया है । इस विषय पर मैं इस से पृथक भी एक स्वतन्त्र निबन्ध के रूप में विचार करूंगा, वह निवन्ध मैंने सोसायटी के चतुर्थ कार्यविवरण के लिये रख छोडा है ! पालिबोथा--जिस की यात्रा श्रोर जिस का वर्णन मैगस्थनीज़ ने किया है--किस स्थान पर स्थित थी, इस प्रश्न का हल करना बहुत ही कठिन समभा जाता रहा है। यह पालिबोशां प्रयाग नहीं हो सकती, क्योंकि प्राचीन काल में प्रयाग राजधानी नहीं रहा । यह 'कान्यकुव्ज' भी नहीं समभी जा सकती क्योंकि पालीबोधा का 'कान्यकुञ्ज़' शब्द के साय कोई साम्य नहीं है । इसे 'गौड़ या 'लद्मण वटी' भी नहीं समभा जा सकता, क्यों कि ये नगर भी बहुत प्राचीन नहीं हैं। यद्यपि 'पालिबोधा' राब्द 'पांटलिपुत्र' से बहुत कुछ मिलता है, श्रौर ग्रीक लोगों द्वारा वर्णित पालिबोधा की परिस्थितियां भी पाटलीपुत्र की परि-स्थितियों से बहुत दुः मिलती जुलती हैं, तथापि इन दोनों को श्रभी तक निश्चित रूप से एक ही स्वीकार नहीं किया जा सका था। इसका कारण यह है कि पाटलियुत्र गंगा और सोन इन दो निद्यों के संगम पर स्थापित या और श्रीक साहित्य में वर्णित 'पालिक्रोथा' नगरी गंगा और इरानावोश्रस (Erranaboas) नदियों के संगम पर्र स्थित थी । श्रीयुत डी० एन० विले के मतानुसार यह इरानाबोग्रस 'यमना' नदी का ही नाम है । इसी कठिनता के कारण ही पाटली-पुत्र श्रीर पालिक्रोथा को एक सिद्ध कर सकना कठिन प्रतीत होताथा।परन्त श्रव यह कठिनाई दूर हो गई है । कारण यह है कि लगभग दो हजार वर्व पुरानी एक संस्कृत पुस्तक में 'सोन' नदी का पर्यायवाची नाम 'हिरएय बाहु' लिखा हुआ है श्रीर इरानाबोत्रप्त निस्तन्देह इस हिरग्य बाहु का ही श्रपभ्रंश है । यद्यपि मैगस्यनीन ने श्रमावधानता या श्रज्ञान के कारण इम दोनों को पृथक रूप से लिखा है। वह है मौर्य 'सैगड़ाकोटम की तरह ही चन्द्रगुप्त, जो कि पहले एक साहसिक सैनिक था, उत्तरीय हिन्दोस्तान का राजा बन गया और उमने पाटलीपुत्र को श्रपने साम्राज्य की राजधानी बनाया । यहां उस के दरबार में विदेशी राजदूत

भी आतं थे । निस्तन्देह यह चन्द्रगुप्त यही सैग्ड्राकोद्दस है जिस ने ब्रीक सम्राट सैल्यूकस निकेटर के साथ एक सन्धि की थी।"

इस प्रकार सर विलियम जोन्स ने भारतवर्ष के मौर्यकालीन केन्द्र 'पाटलिएत्र' श्रोर ग्रीक साहित्य में उपलब्ध होने वाली 'पालिब्रोथा' नगरी की एकता सिद्ध करने का यत्न किया है। उनकी इस कल्पना को सत्य सिद्ध करने के लिये रायल एशियाटिक सोमाइटी के सदस्य कैप्टन विल्फोर्ड ने सन् १७६६ में लिखे श्रपने एक लेख में ग्रीक 'सैगड्राकोट्टस' को 'चन्द्रगुप्त' सिद्ध करने के लिये ये युक्तियां दी हैं—

" मुद्राराज्ञस में चन्द्रगुप्त का जो वर्णन उपलब्ध होता है, सिकन्दर के समय के ग्रीक ऐतिहासिकों ने भी लगभग उस का वही वर्णन किया है। ग्रीक साहित्य में उस के कई नाम उपलब्ध होते हैं एथीनियस ने उसे ''सैगड़ाकोण्टस'' लिखा है, कतिपय अन्य लेखकों ने 'सैएडाकोट्टप' लिखा है। कहीं कहीं 'एएड्राकोइन' नाम भी प्राप्त होता है । संस्कृत साहित्य में उसे केवल 'चन्द्र' भी लिखा गया है, इसी के अनुसार डायोडोरस सिक्यूलस ने उसे ''क्नैगड्रमस'' ( Xandrams ) नाम दिया है जिस का अभिप्राय 'चन्द्र' या 'चन्द्रम्' लिया जा सकता है। ... विष्णुपुराण में लिखा है कि चन्द्रगुप्त और नन्द दोनों नीच वर्णों के व्यक्ति थे। यही बात ग्रीक ऐतिहासिक हायोडोरस सिक्यूलस ने भी लिखी है । उसने लिखा है कि क्ज़ैगड़ोमस एक नीच जाति का न्यक्ति था उस का पिता नाई था। अन्य ग्रीक ऐतिह! सिकों का कथन है कि "चन्द्र" की माता 'प्रमु' राज्य के राजा की रखेली थी, उस ने श्रंपने पुत्र को गद्दी दिलवाने के लिये राजा को मरवा दिया। तव विदेशी राष्ट्रों ने 'प्रसु' पर आक्रमण कर दिया । पुराणों में भी नन्द के सम्बन्ध में लगभग यही घटना उपलब्ध होती है । स्टैवो ने लिखा है कि सैल्यूकस जब सिन्धु नदी पार कर के भारतवर्ष में प्रविष्ट हुना, तन चन्द्रगुप्त ने उपका सामना किया । सैल्यूकस पराजित होकर चन्द्रगुप्त

<sup>1.</sup> Asiatic Researches, Vol. ix. Tenth Anniversary Discourse by the President. Page xii-xiv.

को सन्धि का जामिन स्वरूप श्रपनी पुत्री दे देने के लिये वाधित हुवा । श्रोर चन्द्रगुप्त ने उसे प्रतिवर्ष ५० हाथी देने की प्रतिज्ञा की । भारतवर्ष श्रीर ग्रीस में यह संन्धी बहुत दिनों तक कायम रही। एग्टिश्रीकस के कथनानुसार सोफागा-सेमस (Sophagasemees) के समय भी ग्रीक लोग भारतवर्ष से हर साल ५० हाथी लेते रहे । मेरा अनुमान है कि यह सोफागासेमस सम्राट चन्द्रगुप्त का पोता अशोक वर्धन है। जिस का एक नाम 'शिविका सेन' भी उपलब्ध होता है। 'सोफागासेमस' नाम 'शिविकासेन' का ही अपभ्रंश प्रतीत होता है। ग्रीक ऐतिहासिकों ने चन्द्रगुप्त के पुत्र का नाम 'त्र्रालिट्रोचेरस' ( Allitrohateis ) 'श्रमिट्रोकेटस' (Amitrocates) दिया है । सैल्यूकस इस के दरवार में भी भापना एक दूत भेजता रहा । सैल्यृकस की मृत्यु के बाद उस के लड़के या पोते 'एिएड्र्योकस' ने भी यह क्रम जारी रखा । पुराणों में चन्द्रगुप्त के पुत्र का नाम 'वारिसार' आप्त होता है। 'श्रमिट्रोकेटस' सम्भवतः वारिसार का श्रपश्चेश तो नहीं प्रतीत होता यह 'मित्रगुप्त' का अपभ्रंत्श प्रतीत होता है जो कि सम्भवतः वारिसार (विन्दुसार) का द्वितीय उपनाम हो । चन्द्रगुप्त को सैगड्राकोष्ट्रस न मानने वालों की श्रोर से यह राका की जा सकती है कि चन्द्रगुप्त एक हिन्दू सम्राट था श्रतः वह यवन राजा सैल्युकस की कन्या से विवाह नहीं कर सकता था। इस संबन्ध में मैंने काशी के कई पिएडतों से व्यवस्था मांगी । उनका कथन है कि चन्द्रगुप्त के समय हिन्दु लोग यवन जाति का सन्मान करते थे। तब यवनों को वे अपना श्रंग मानते थे। पीछे से यवनों में कूरता, नृशंसता आदि दुर्गणों के आजाने के कारण श्रार्थों ने उनका बहिष्कार कर दिया । उस समय दोनों जातियों में परस्पर विवाह होना बुरा नहीं समभा जाता था। फिर, विशेष कर इस घटना में तो श्राधर्य की कोई बात ही नहीं क्योंकि चन्द्रगुप्त भी किसी बहुत उच्च वर्ण का राजक्रमार नहीं था।""

सर विलियम जोन्स की उपर्युक्त स्थापना को प्रो० मैक्समूलर ने भी पूर्णुद्धप से स्वीकार कर लिया है। उन्होंने इसी श्राविश्कार को भारतीय तिथिकम

<sup>1.</sup> Asiatic Researches. Paut v. Page 240,47.

का द्याधार माना है । उनका कथन है— "केवल एक ही साधन है जिस से भारतीय इतिहास को ग्रीस के इतिहास के साथ जोड़ा जा सकता है थ्रीर भारत के तिथिकम को ठीक सीमानद्ध किया जा सकता है । यद्यपि ब्राह्मणों श्रीर बोद्धों के साहित्य में सिकन्दर के खाक्रमण का कोई वर्णन नहीं है श्रीर सिकन्दर के साथियों द्वारा वर्णित ऐतिहासिक घटनाश्रों को भारत के ऐतिहासिक इतिवृत्त से मिला सकना असम्भव है तथापि भाग्यवश प्राचीन लेखकों ने एक ऐसा नाम सुरिच्चत छोड़ दिया है जो कि सिकन्दर की विजयों के तत्काल बाद की घटनाश्रों की ठीक व्याख्या कर देता है श्रीर जो कि प्राच्य तथा पाश्चात्य इतिहासों को मिलाने के लिये एक शृङ्खला का कार्य करता है । यह नाम है 'सैगड्राकोट्टस' या 'सैगड्राकिप्टस', श्रयवा संस्कृत का मूल नाम 'चन्द्रगुप्त'।

इस के बाद प्रो॰ मैक्समूलर फिर लिखते हैं—"जिस्टिन, एरियन, डायोडोरस सिक्यूलस, ट्रेबो, किन्ट्रस, किट्यस श्रोर प्लूटार्क श्रादि प्राचीन ग्रीक लेखकों से हमें ज्ञात होता है कि सिकन्दर के समय गंगा के पारवर्त्ती प्रदेशों पर एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। उस का नाम था क्रेनएड्रामस। सिकन्दर के श्राक्रमण के बाद ही सेपड्रोमस या सेपड्राकोट्टस ने एक नवीन राज्य की स्यापना की।"

इस के बाद प्रो॰ मैक्समूलर ने भी ग्रीक साहित्य के श्राधार पर प्राणों में वर्णित चन्द्रगुप्त मौर्य तथा सेगड़ाकोद्दस में एकता प्रतिपादित की है। प्रो॰ विल्सन श्रादि सुप्रसिद्ध प्ररातत्व वेताश्रों ने भी इसी मत की पुष्टि की है। इस प्रकार सर विलियम जोन्स की यह बल्पना ही वर्तमान श्रिषकांश ऐतिहासिकों की सम्मति में प्राचीन भारत के इतिहास के तिथिकम का श्राधार है। प्रराण श्रादि प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थों में वर्णित सब राजवंशाविलयों के काल का निर्णय इसी श्राविश्कार द्वारा कर दिया गया है। ग्रींक साहित्य के श्रवसार १२५

<sup>2.</sup> Max Muller-" A History of Ancient Sanskrib Literature.: page-141.

<sup>,,</sup> page. 743.

ईतरी पूर्व में सिकन्दर ने भारतर्थ पर आक्रमण किया और ३२२ ई० पू० में सैगड़ाकोट्टस (चन्द्रगुप्त मौर्च) मगध के राज सिंहासन पर बेटा । वस, इन दो तिथियों को ध्रुव की तरह से निश्चित मान कर ऐतिहासिकों ने भारतवर्ष की प्राचीन घटनाओं के सौर मगड़ल की अवस्थिति कर डाली । इसी को आधार मान कर सम्पूर्ण राजवंशों का काल निर्णय कर दिया गया । इसी कारण अनेक ऐतिहासिकों ने सर विलीयम जोन्स के आविष्कार को 'भारतीय तिथिकम का लंगर कहा है।



## हितीय अध्याय

## ष्मनुष्रुतिकं तिथियां

भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य में तिथियों श्रौर काल का निर्देश करने के लिये मुख्यतया निम्नलिखित १० सम्वतों का प्रयोग किया गया है। ईसवी काल के श्रनुसार इन के प्रारम्भ का समय भी हम यहां साथ ही उद्धृत करते हैं—

| १. ऋष्ट्याव्द११५५८८३१०१ ई०     | पू०        |
|--------------------------------|------------|
| २. चतुर्युग सम्वत् ३८६११०२ ई०  | पू०        |
| ३. युधिष्ठिराब्द ३१३६ ई०       | पू०        |
| ४. कलियुग सम्वत् ३१०२ ई०       | पू०        |
| ४. लौकिकाञ्द २०७८ ई०           | पू०        |
| ६. शककाल ५५० ई०                | पूर्       |
| ७. श्री हर्पकाल ४५७ ई०         | पू०        |
| प्त. शालिबाहनाब्द •••••• ७८ ई० | पू०        |
| ६. विक्रम सम्वत्५७ ई०          | ď.º        |
| १०. कोछम सम्वत् ५२ ६           | ई॰ पश्चात् |

इन सम्पूर्ण सम्वतों का संचिप्त परिचय इस प्रकार है ---

- १. ऋष्ट्याब्द वर्तमान सृष्टि का प्रारम्भ १६४६८८३१०१ वर्ष ईसवी पूर्व हुआ है । हिन्दू संस्कारों में काल गणना करते हुए अभी तक यही सम्बत् प्रयोग में लाया जाता है।
- २. चतुर्यग सम्वत्—भारतीय साहित्य के अनुसार काल को चार गुर्गों में बांटा गया है। ये चारों गुग छत, त्रेता, द्वापर और किल हैं। इनका काल

१२००० बाह्मवर्ष, श्रयित् ४३२०००० वर्ष है। इनमें से कृतयुग १७२८००० वर्ष, त्रेतायुग १२६६००० वर्ष, द्वापर ८६४००० वर्ष तथा कलियुग ४३२००० वर्षों का है। सन् १६३० तक इस के ५०३१ वर्षः बीतः चुके हैं; इस प्रकार इस सम्बत् का काल ३८६११०२ ई० पूर्व हुआ।

र. कलियुग सम्वत् किलयुग की सम्पूर्ण अविध ४३२००० वर्ष है। यह ३१०२ ई० पूर्व० में प्रारम्भ हुआ है। दिल्ला ज्योतिषियों के अनुसार इस का प्रारम्भ चान्द्र वर्ष की चैत्र प्रतिपदा को होता है परन्तु इस के काल के सम्बन्ध में सभी ज्योतिषी एक मत हैं।

इन तीनों सम्वतों का हिसाब ब्राह्मवर्षों में मिलता है। मनुम्मृति तथा शान्तिपर्व के अनुमार एक ब्राह्मवर्ष ३६० साधारण वर्षों का होता है। मनुस्मृति में तथा महाभारत शान्ति पर्व में काल का विभाग तथा चारों युगों की अवधि आदि के सम्बन्ध में पूरा वर्णन प्राप्त होता है।

१. िमेपा दश चाष्टी च काष्टा त्रिशत्तु ताः कलाः। विशत कालो सुहुर्तः स्यात् श्रहोरात्रं तु तावतः ॥ ६४ ॥ श्रहोरात्रे निसज्ते सूर्यो मानुप दैविके। राभिः स्वयाय भूतानां, चेष्टाये कर्मणामहः॥ ६५॥ पित्रये राज्यहनी मासः प्रविसाग्स्त पत्तयोः। कर्म चेन्द्राखहः कुष्णः शक्तः स्वप्नाय शर्वरी ॥ ६६ ॥ देवे रात्र्यहती वर्षं प्रविभागस्तयोः पुनः। श्रहस्तन्नोद गयनं रात्रिः स्याद्दिणायनम् ॥ १७ ॥ बाह्यस्य तु च्याह्स्य यत्रमाखं समासतः। एकैकशो युगानान्त् क्रमग्रस्तन्तिवोधतः॥ १८॥ चत्वायद्धिः सहस्राणि वर्षायान्तु कृतं युगम्। तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविषः ॥ ६ ॥ इनरेषु ससंध्येषु ससन्ध्यांशेषु च भिद्र । एकपादेन वर्तत्वे सहस्याचि एतानि च॥ ७०॥ यवेतत् परिसंख्यातमादावेवः चतुर्शुगस् । पतद् द्वादश साहस्रं देवानां युगसुन्वते ॥ ७१ ॥

8. ले. किकाब्द — इसका दूमरा नाम महर्षिकाल भी है। इसका प्रारम्भ किलियुग के २४वें वर्ष से हुआ है। यह मुख्यतया काश्मीर में प्रचलित रहा है। कल्हण ने अपनी राजतरिक्कणी में इस सम्वत् का ही व्यवहार किया है। एख लोगों का मत है कि इस सम्वत् का प्रारम्भ २६ किल सम्वत् में हुआ।

दैविकानां युगानान्तु सहस्रं परिसंख्यया । ब्राह्ममेकं महर्क्षयं तावती रात्रिरेव च ॥ ७२ ॥ तद् वै युग सहस्त्रान्तं ब्राह्मं पुण्यमहर्विदुः । रात्रि च तावतीमेव ते ऽहोरात्र विदो जनाः ॥ ७३ ॥ (मनुस्मृति श्रध्याय १)

इसी प्रकार महाभारत शानित पर्व में--

काण्या निमेषा दश पञ्चचैव तिंशत्तु काष्ठा गण्येत् कलां ताम् । त्रिंशत्कलाश्चाि भनेन्मुहूर्तो भागः कलाया दशमश्च यः स्यात् ॥ १२ ॥ निशानमुहूर्ते तु भनेदहश्च रात्रिश्च संख्या मुनिभिः प्रभीता । मासः स्मृतो राज्यहनी च तिंशत्सम्बत्सरो द्वादशमास उक्तः ॥ १३ ॥ सम्बत्सरं हे त्वयने वदन्ति संख्याबिदो दिल्लामुक्तरञ्च ॥ १४ ॥

श्रहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुष दैविके।
रात्रिः खप्नाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामहः॥१५॥
पित्र्ये रात्र्यहनी मासः प्रविभागस्तयोः पुनः।
शुक्लोहः कर्मचेष्टायां कृष्णः खप्नाय शर्वरी॥१६॥
दैवे रात्र्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयो पुनः।
श्रहस्तत्रोद गयनं रात्रिः स्याह् किणायनम्॥१७॥
ये ते रात्र्यहनी पूर्व कीर्तिते दैवमानुषे।
तयोः लंख्याय वर्षात्रं ब्राह्मे वद्याम्यहं च्रये॥१८॥
दिव्ये वर्ष सहस्रो सतु कृतत्रे तादि संक्षकम्।
चतुर्युगं हादश्शिस्तिष्ठभागं निवोध मे॥१८॥
चत्वार्याद्यः सहस्राणि वर्षाणां तत् कृतं युगम्।
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्र तथाविधः॥२०॥
दत्ररेषु ससन्ध्येषु सन्ध्यांशेषु ततिस्रपु ।
पक पादेन हीयन्ते सहस्राणि श्रतानि च॥२१॥

- भ. युधिष्ठिराब्द यह किलियुग के प्रारम्भ से ३० वर्ष पूर्व शुरु हुआ। महाभारत के महायुद्ध की समाप्ति के अनन्तर सम्राट् युधिष्टिर जब राज-सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, तभी से इस सम्बत् का प्रारम्भ होता है। ईसवी सन् से ३१३६ वर्ष पूर्व महाराज युधिष्ठिर सिंहासनारूढ़ हुए। जैन तथा बौद्ध लोग इस सम्बत् का प्रारम्भ कलियुग के ४६८ वं वर्ष अर्थात् २६३४ ई० पूर्व में मानते हैं।
- ६. शक्ताल उज्जैन के श्री हर्प दिक्रमादित्य ने जब शक लोगों को परास्त किया तब से इस सम्बत् का प्रारम्भ हुआ। यह युधिष्ठिर के मृत्युकाल के २५२६ वर्ष बाद शुरु हुआ। युधिष्ठिर का देहान्त ३१०२ ई० पूर्व में, श्रीकृष्ण के स्वर्गारोहण के एकदम बाद, हुआ था। इस प्रकार इस की तिथि ५७६ ई० पूर्व निश्चित होती है। कल्हण के अनुसार श्रीहर्प विक्रमादित्य, हिरगय, मातृगुप्त तथा प्रवरसेन द्वितीय का समकालीन था। उसने सम्पूर्ण उत्तरीय भारत पर अपना शासन स्थापित किया। उस ने शक लोगों को भारी हार दी। तभी से शक सम्बत् का प्रारम्भ हुआ। इसी कारण इस श्री हर्ष को 'दिक्रमादित्य' की उपाधि मिली। कविवर मातृगुप्त ने इस विक्रमादित्य को इसी कारण 'शकारि' लिखा है।

ततः परं कृतयुगे त्र तायां ज्ञानमुत्तमम्।

हापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कले युगौ ॥ २८ ॥

पतां हादश साहर्क्षां युगाख्यां कवयो विदुः।

सहस्र परिवर्त तद् ब्राह्मं दिवसमुच्यते ॥ २६ ॥

रात्रिमेतावर्तां चैव तदादौ विश्वभीश्वरः।

प्रतयेध्यानमाविश्य सु त्वा सोन्ते विवुध्यते ॥ ३० ॥

सहस्र युग पर्यन्तमहर्यद् ब्रह्मणो विदुः।

रात्रि युग सहस्रां तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥ ३१ ॥

(शान्ति पर्व, २३१ श्रध्याय)

शासन् मचासु मुनयः शाशित पृथवीं युधिष्ठिरे नृपतौ ।
 षड्द्विक् पंच द्वियुतः शककालस्तस्य राक्षस्य ॥ ५६ ॥
 ( राजतरिक्षणी. श्रध्याय १. )

- 9. श्री हर्ष काल का प्रारम्भ ४५७ ई० पू० से होता है । सुप्रिस्ट्र विक्रमी सम्वत् से ४०० पूर्व यह सम्वत् शुरू हुवा । मुसल्मान ऐतिहासिक श्राल्वरूनी के श्रावुमार विक्रमादित्य से ४०० वर्ष पूर्व नैपाल तथा अन्य उत्तरीय देशों में यह सम्बत् प्रयुक्त किया जता था । सम्बत् के सम्बन्ध में विस्तार से हम तीसरे श्राच्याय में लिखेंगे ।
- ह. िक्रम सम्बत् मालव के सम्राट दिक्रमादित्य ने १७ ई० पू० में इन मन्त्रत् का प्रारम्भ किया | इस के दो नाम सम्दत् और मालवकाल भी हैं | यह सम्बत् सम्राण् भारत में आजतक भी व्यवहृत होता है।
- ह. शालिवाहनाब्द प्रस्थान के राजा शालिवाहन ने ७५ ई०
   पश्चात में इनका प्रारम्भ किया।
- १० कौल्लम सम्बत्— ८२९ ई० पद्यात् कौछ्म ( क्वीज़न Quilon ) -ने इसका प्रारम्म किया।

भारतवर्ष में मुख्यतया यही सम्वत् भिन्न २ प्रान्तों अथवा सम्पूर्ण देश में प्रचलित रहे हैं। इनके अतिरिक्त कतियय अन्य सम्वत् भी, भारतीय, साहित्य में उपलब्ध होते हैं। इम देश के प्राचीन साहित्य में शाप्त होने वाले, अधिकांशः सम्वतां की तिथि १ वैशास १६८५ तदनुसार १३ एप्रिल १६२६ शुक्रवार् के दिन निञ्चलिखित है—

१. भ्रापाञ्च १६५९८८५०३०

२. वार्हद्रयान्द ( मगघ ) — ५२२८.

३. श्रीकृष्ण जननाव्द्--- ५१३४.

वार्हस्यत्यमान शब्द्याब्द-- ५१०८.

( काश्मीर के गीनन्द प्रथम द्वारा प्रचा लित )

युपिष्ठिराच्द ( हिन्दुओं का )— ५०६७.

६. सौरमान राष्ट्याव्द्— ५०४३.

(नेपाल के वलम्बरा द्वारा प्रचलित)

|                                                | , ,                      |  |
|------------------------------------------------|--------------------------|--|
| ७. श्री कृष्ण निर्वाणान्द—                     | 4038.                    |  |
| ८. कल्याव्द ( या परीक्तितार्व्द )—             | ५०३०.                    |  |
| ६. लौकिकाब्द—                                  | <b>άοοξ</b> .            |  |
| ( काश्मीर के गोनन्द                            | द्वितीय द्वारा प्रचलित ) |  |
| (०. यधिष्ठिराञ्ड ( जैन श्रादि का ) <del></del> | 8683                     |  |

| ( ", ( ", " , " , " , " , " , " , " , " | ann ann an    |
|-----------------------------------------|---------------|
| १०. युधिष्ठिराब्द (जैन श्रादि का ) 🖚    | ४५६२.         |
| ११. प्रद्योताब्द ( मगध )                | ४०५३:         |
| १२. रेश्युनागाब्द ( मगध )—              | 3555          |
| १३. तृतीय गोनन्दाब्द (काश्मीर)—         | ३८४७.         |
| १४. पशुप्रेक्ष देवाञ्द ( नैपाल )—       | ३७६५          |
| १५. भूमवमिब्द ( नेपाल )—                | ३६४०.         |
| १६. नन्दाञ्द (मगघ)                      | ३४२८ं.        |
| १७. मौर्याब्द ( सगध )—                  | <b>३३</b> ४४: |
| १८. गुङ्गाब्द ( मगध )—                  | ३०२८ः         |
| १६. प्रतापदित्याब्द (काश्मीर)—          | २८४ ५.        |
| २०. केसवाब्द ( मगध )—                   | ३७२ह.         |
| २१. श्रान्घाब्द ( मगध )—                | २६८४.         |
| २२. मेघवाहनाब्द ( काश्मीर )—            | २६५३.         |
| २३. शककाल ( शकों का पराजय )—            | २५०४.         |
| २४. श्री हर्पाञ्द ( उज्जैन )—           | २३८५.         |
| २५. गुप्तान्द ( मगध )—                  | २२५३.         |
| २६. वसन्तदेवाञ्द ( नैपालं )—            | २२२६.         |
| २७. त्रंशुवर्माब्द ( नैपालं )—          | २०२९.         |
| २८. विक्रमाब्द ( मालव )—                | १६८४.         |
| २६. शालिवाहनाब्दं ( प्रस्थान)—          | १८५१.         |
| २०. वीरदेवाञ्द ( नैपाल )                | १६२६.         |
| ३१. कर्कोटाब्द (काश्मीर )—              | १३२७.         |

#### भारतवर्षं का इतिहास।

### ( 35 )

| ३२. हर्परर्थनाञ्द (कन्नीन )      | <b>१</b> ३२२,          |
|----------------------------------|------------------------|
| ३३. प्रताप सदाब्द ( ग्रोरङ्गल )— | १२४१.                  |
| २४. गुण् तामदेवाञ्द ( नेवाल )—   | १२०६.                  |
| ३ ५. सदाशिवदेवाञ्द ( नेपाल )     | 1105.                  |
| ३६. कोल्लाब्द ( मालावार )—       | ११०३.                  |
| ३७. उत्पलाब्द (काश्मीर)—         | १०७३.                  |
| ६८. नेपालाञ्स—                   | <b>१</b> ०४ <b>८</b> . |
| ( नैपाल के जयदेवम                | छ द्वारा प्रचालित.)    |
| ३६. नारायगादेवाच्द ( नेपाल )     | १०३८                   |
| ४०. यशस्करदेवाब्द (काश्मीर )—    | £5.                    |
| ४ १. प्रयम लोघाव्द ( कारमीर )    | ६२४.                   |
| ४२. भोजदेवाब्द ( धारा )—         | £ \$ 8.                |
| ४३. द्वितीय लोघाब्द (काश्मीर )   | <b>536.</b>            |
| ४४. रामदेवान्द ( देवगिरि )—      | <b>६२</b> ८, .         |
| ४५. हरिसिंहदेवाव्द ( नैपाल )     | € ∘ 8 ∘                |
| ४६. कृष्ण रामाब्द (विजय नगर)—    | 800.                   |
| ४७. पृयवी नारायणाव्द ( नेपाल )—  | ₹ € 0 ,                |



### तृतीय चाध्याय

#### नारायण स्वामी का मत .



सर विलीयम जोन्स की श्रीक सम सामयिकता को प्रायः सभी भारतीय इतिहास के विद्वान प्राचीन तिथिकम का श्राधार स्वीकार करते हैं। इस समय भारतर्नष की जो प्राचीन इतिहास प्रामाणिक समभा जाता है, उस में इसी तिथिकम के अनुसार ही घटनाओं और वंशाविलयों का वर्णन किया जाता है। केवल दो चार शब्दों के उचारण-साम्य के ब्राधार पर ही इस देश की सम्पूर्ण श्रानुश्रुतिक तिथियों को भूठा मान लिया गया है, श्रीर श्रीक साहित्य के श्राधार पर बाकायदा एक और इतिहास की उत्पत्ति कर दी गई है। इस आविष्कार के बहुत पश्चात् सन् १६१६ में मद्रास हाई कोर्ट के वकील स्दर्गीय श्रीयुत नारायण स्वामी ने इस सर्व सम्मत तिथिकम के विरुद्ध आवाज उठाई । इस देश के सम्पूर्ण साहित्य में प्राप्त होने वाली तिथियों को एक दम भूठा मान लेना उन्हें सहन न हुवा | उन्होंने अपने Age of Shankar (एज आफ शंकर) नामक अंब्रेजी प्रन्य और उस के दो परिशिष्टों में प्रचलित तिथिकम की खूव धिक्तयां उड़ाई हैं। प्रचलित कम् की तीत्र श्रालोचना कर के उन्हों ने एक नवीन तिधिकम का श्राविष्कार किया है जो तिथिकम भारतीय साहित्य में उपलब्ध होने वाले तिथिकम के अनुसार ठीक सिद्ध होता है। भारतवर्ष में आरुश्रुतिक रूप से जो सम्वत् चले आते हैं, उस के अनुसार उन की संगति ठीक लग जाती है । इस सम्बन्ध में भी नारायण स्वामी की युक्तियां हम ययात्यान उद्धृत करेंगे । इस अध्याय में हमें नारायण स्वामी द्वारा प्रदर्शित एक और भारतीय तिथि कम की सम-सामयिकता पर प्रकाश डालना है।

श्री नारायण स्वामी का कथन है कि ग्रीक साहित्य बहुत श्रिदिक भ्रमोत्पादक है । उस में भारतीय इतिहास से सम्बन्ध रखने वाले प्रामाणिक दर्णन एक तो उपलब्ध ही बहुत कम होते है, फिर उन वर्णनों में भी परस्पर दिरोध देखा जाता है । अतः ग्रीक साहित्य द्वारा भारतीय तिथि कम की सम-सामयिकता हूंढना खतरे से खाली नहीं है। उस के द्वारा निकाले गए परिणाम एक सिरे से दूसरे सिरे तक निवान्त अशुद्ध भी हो सकते हैं। भारतीय तिथिक्रम की सम-सामयिकता किसी श्रीर देश के इतिहास में श्रवश्य ही ढूंढ निकालनी चाहिये यह बात भी हमें युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होती। भारतवर्ष के अपने प्राचीन साहित्य में स्वयं ही इतनी सामग्री उपलब्ध होजाती है कि उस के द्वारा इस देश का प्रामाणिक इतिहास बड़ी सुगमता से तैयार किया जा सकता है। प्राचीन भारतवासियों में ऐतिहासिक बुद्धि पूरी तरह दिद्यमान थी, वे अपने साहित्य में इस देश का इतिहास निर्माण करने लायक पर्याप्त सामग्री छोड़ गये हैं। थावृश्यकता इस वात की है कि इस देश का एक स्वतन्त्र प्रामाणिक इतिहास तय्यार किया जाय श्रीर उस के तिथि कम से श्रन्य देशों-जिन से कि भारत का सम्बन्ध रहा है- के इतिहास में प्राप्त होने वाले तिथिकम का समन्त्रय कर लिया जाय। परन्तु यदि कुछ लोगों की सम्मति में भारतीय तिथिकम की सम-सामयिकता ढूंढना यदि आवश्यक ही हो तो उन्हें परियन इतिहास का अनुशीलन फरना चाहिये।

श्री नारायण स्वामी ने एक नवीन पर्शियन सम-सामियकता (Persian Symchronism) की रचना की है । उन की यह स्थापना संचेप में इस प्रकार है— राजा साइरस ने पर्शियन साम्राज्य की स्थापना की थी। पर्शियन इतिहास के श्रातु-सार उस की तिथि ५५० ई० पूर्व है। इस समय से पर्शियन इतिहास में एक नवीन समय का प्रारम्भ होता है। यही सम्वत् भारतवर्ष में भी प्रचलित हुआ, क्योंकि इस समय भारतवर्ष और पर्शिया का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध था। मुख्य बात तो यह है कि राजा साइरस ने अपने पर्शियन साम्राज्य की स्थापना ही भारतवर्ष की सहायता से की थी। भारतवर्ष में यह सम्बत् आजकल 'शककाल' 'शक नृपति काल' श्रीर 'शक सम्बत्' श्रादि नामों से प्रसिद्ध है। भारत श्रीर परिवा के पारस्परिक सम्बन्ध को सिद्ध करने वाले निम्निलिखत मुख्य श्राधार परिवा साहित्य में उपलब्ध होते हैं—

- १. बैबीलोन में प्राप्त साइरस का शिला लेख ।
- २. पर्सिपोलिम श्रौर नक्शाई रुस्तम में प्राप्त डेरियस के शिलालेख ।
- रे. साइक्लम, हैराडोंटस, ट्सेसियस और वज़ैनो आदि प्राचीन ऐतिहासिकों के मृत्य ।

इन प्रमाणों के आधार पर साइरस के परियन साम्राज्य को स्थापित करने की तिथि श्रीर शक सम्वत्सर में एकता सिद्ध की जा सकती है । इस पर्शि-यन सम-सामियिकता पर विचार करने के लिये इस बात पर विचार करना भी े आवश्यक है कि साइरस ने परिायन साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार की । अतः संक्षेप में इस घटना का उल्लेख कर देना उचित होगा । ४४० ई० पूर्व से बुद्ध समय पूर्व भारत के पश्चिम त्रोर के देश मुख्यतया तीन भागों में विभक्त थे । उस समय तकः पुराना बैत्रिलोनियन साम्राज्य— जो कि २२३६ ई० पूर्व तक कायम रहा- नष्ट हो चुका था । उस के स्थान पर श्रसीरियन लोगों ने 'नेनेवा' को राजधानी त्रना कर श्रपना साम्राज्य स्थापित किया या । ६२५ ई० पूर्व के लगभग वैबीलोन के आधीनस्य राजा वैलिसिस ने स्वाधीनता की घोषणा कर दी श्रीर मीडिया के राजा साइक्ज़ेरस के साथ मिल कर 'नेनेवा' के उत्पर अक्रमण कर दिया । इस प्रकार अमीरिया के साम्राज्य का भी अन्त हुआ। इम समय पुराना परिया दो जातियों के अधिकार में था। दोनों जातिया आर्यवंश की थीं । इनका नाम 'मीड' और 'परियन' है । इन दोनों में से मीड लोग बहुत उत्तम पुड़मवार थे, परिचिन लोग पैदल सेना के लिये प्रसिद्ध थे। 'मीड' जाति के राजा का नाम 'साइक्जेर्स' था। इस सारक्जेरस ने असीरियन राज्य को नष्ट कर उस के एक भाग पर मीडियन साम्राज्य की स्थापना की थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि उस ने अपीरियन साम्राज्य के विनाश में तो भाग लिया था परन्तु वह मुख्य त्राक्रमण् कारी न था। इस प्रकार इस समय तीन साम्राज्य पश्चिमी एशिया खरड पर विद्यमान थे-

i. वेबीलोन.

jj. मीडिया.

iii. श्रसीरिया.

इस अवस्था में यह स्वाभाविक था कि तीनों साम्राज्य अपनी २ शक्ति बढ़ाने के लिये परस्पर युद्ध करते । परन्तु इसी समय इन तीनों को नीचा दिखाने के लिये एक नई शक्ति का उदय हुवा । यह शक्ति 'महान साइरस' था । इस महान् साइरस ने तीनों राज्यों को नष्ट कर के उन के स्थान पर परियन साम्राज्य की स्थापना की ।

साइरस पर्शियन राज्य के अन्तर्गत 'एलम' नामक एक छोटी सी रियासत का राजकुमार था। इस के प्रारम्भिक जीवन के सम्बन्ध में छुछ लिखना निर्धिक है। साइरस नं छुछ शक्ति संचय करके सब से पूर्व साइक्ज़रस पर आक्रमण किया और ११० ई० पूर्व में मीडिया को परास्त कर के अपने पर्शियन साम्राज्य की नींव रखी। भारतवर्ष के साथ इस सम्राट् साइरस का घना सम्बन्ध था। पर्शियन सम्राज्य की स्थापना में उसे सिन्धुदेश या भारत के राजा से बहुत अधिक सहायता मिली थी। यदि हम चाई तो सर विलियम जोन्स की तरह केवल नामों की उच्चारण साध्यता के आधार पर ही सम-सामयिकता की स्थापना कर सकते हैं क्योंकि साइरस तथा उस के वंशन अन्य राजाओं के नाम भारतीय संस्कृत नामों से बहुत अधिक मिलते हैं, तथा इस बात के पर्यास प्रमाण प्राप्त होते हैं कि इन पर भारतीय सम्यता का बहुत प्रभाव था। परन्तु अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम इस समस्या पर विचार नहीं करेंगे अपितु टोस ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर ही इस समस्या समायिकता का आधार आधित करेंगे। अस्तु;

४५० ई० पूर्व० की तिथि मीडियन साम्राज्य के अन्त और परियन साम्राज्य की स्थापना को सूचित करती है। यह तिथि संसार के इतिहास में अत्य-धिक महत्व पूर्ण है। हिराडोटम ने स्पष्ट रूप में लिखा है कि इस काल के बादके परियन राजा काल-गणना इसी तिथि से किया करते थे । यह भी किलंक के स्वामाविक ही है कि साइरस को सहायता देने वाले भारतीय व हिन्दू राजाओं ने काल की गणना का प्रारम्भ कर दिया हो।

बहुत प्राचीन काल से भारत और पाधात्य देशों का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। महाभारत श्रादि यन्थों द्वारा भारत का चीन, असीरिया, चालिया, बैनिलोन, मिश्र, फिनीशिया त्रादि देशों के साथ सम्बन्ध सृचित होता है। साइरस के इन युद्धों में भी भारतवर्ष ने भाग लिया था। क्रेंनोफेन के लेखों से सचित होता है कि ५६० ई० पू० में जब साइरस और वैविलोनियन लोगों में युद्ध शुरू हुवा तत्र दोनों पन्नों ने अपने प्रतिनिधि सिन्धु देश के राजा के पास भेजे । इन प्रतिनिधियों का उद्देश्य सिन्धु देश के राजा से अपने पन्न में सहायता प्राप्त करना था। दोनों पत्तों से सहायता की मांग पाकर भारत से एक प्रतिनिधि यह निर्णय करने के लिये पश्चिमी एशिया में भेजा गया कि दोनों में से कौन सा पत्त न्याय पूर्ण है । इस कमीशन ने साइरेस के पत्त को न्याय पूर्ण उद्घोषित किया, अतः राजा साइरस को ही सहायता देने का निश्चय किया गया। इसी भारतीय सहायता का यह परिणाम हुवा कि साइरस को सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि ५५० ई० पू० की तिथि न केवल परिायन इतिहास में अपि तु भारतीय इतिहास में भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण काल है । क्योंकि ंसिन्धु देश के राजा ने ही साइरस की सहायता की थी और उस की सहायता पाकर ही वह युद्ध में सफलता प्राप्त कर सका था।

श्रव प्रश्न यह है कि ५५० ई० पू० की तिथि को भारतीय साहित्य में भी किसी नवीन सम्वत् का प्रारम्भ होता है या नहीं ? संस्कृत साहित्य के प्राचीन मन्य बराह मिहर संहिता में १ श्लोक प्राप्त होता है—

> श्रासन मघासु मुनयः शासित पृथवीं युधिष्ठिरे नृपतौ । षट् द्विक् पञ्च द्वि युतः शककालस्तस्य राज्ञस्य ॥

इस श्लोक के अनुसार युधिष्ठिर के काल तथा शक सम्वत में २४,२६ वर्षों का अन्तर है। हमें ज्ञात है कि राजा युधिष्ठिर की मृत्यु ३०७६ ई० पू०

१. इस सम्बन्ध में हम अपने इतिहास के द्वितीय खएड के चतुर्थ भाग में खूब विस्तार से विचार कर चुके हैं।

में हुई यी । श्रतः ३०७७ ई० पू० में से २५, २६ वर्ष घटा देने पर ५४० ई॰ पू॰ सन् प्राप्त होता है। यह तिथि निस्तन्देह शक काल को सूचित करती है। इस प्रकार भारतीय साहित्य के अनुसार शककाल का प्रारम्भ ५५० ई० पू० में ही सममाना चाहिये। परियन इतिहास के अनुसार तो साइरस या 'शकनृपति' का काल ४५० ई० पू० सिद्ध होता ही है । इस शककाल के-सम्बन्ध में श्रानकल के ऐतिहासिकों में वड़ा मतभेद है । इस सारी गड़बड़ का मूल कारण यही है कि 'राक' राब्द् को ठीक प्रकार से समभा नहीं गया । भारतर्वेष के प्राचीन साहित्य में जो सप्त-द्वीप गिनाये गए हैं उन में एक का नाम 'शक-द्वीप' है। हमारी सम्मति में इस शक द्वीप से सम्पूर्ण पश्चिमी एशिया का ग्रहण होता है । प्राचीन पर्शिया में एक द्वीप का नाम सैकी (Sacae) भी था। सैकी 'शक' शब्द का श्राभंग है । शक शब्द द्वीप में रहने वाले लोगों के लिखे प्रयुक्त होता था । मनु के अनुमार शक लोग काम्बोज, पल्हव, पारद श्रीर यवन-इन चार उपविभागी में विभक्त थे। इन्हीं शक लोगों के राजा साइरस को प्राचीन साहित्य में शक-नृपति के नाम से कहा गया है । श्रीर इसी के साम्राज्य स्थापन के समय से वन्तुनः शककाल का प्रारम्भ होता है । यह बात स्वीकार कर ली जाय तो भारतीय तिथि कम के सब विवाद यहीं समाप्त हो जाते हैं और प्राचीन भारतीय साहित्य के अउसार ही निना किसी परिवर्तन के सम्पूर्ण तिथिकम का निर्णय हो जाता है।

भारतीय इतिहास के वर्तमान पुरातत्व बत्ताओं ने शक काल को अपने किलात तिथि कम में टिकान के लिये उसे जहां तक बन पड़ा है पीछे ले जाने का यत्न किया है। शक शम्बत को उन्होंने इतना पीछे फेंक दिया है कि उसे 'शालिवाहन शक' के साथ मिला डाला है। और इसी गलती के कारण एक और भारी मूल यह की है कि भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी वराह मिहर की तिथि ४०५ ई० पश्चात नियत कर दी है। ज्योतिषाचार्य वराह मिहर के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पञ्च सिद्धान्तिका' के अनुसार यह ग्रन्थ ४२७ शककाल में समाप्त होता है। साथ ही, वराह मिहर को ४०५ ई० प्रिमीमान लेने के कारण एक और भयंकरतम भूल कर दी गई है, वह यह कि क्यों

कि वराह मिहर सम्राट् विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक था इस लिये विक्रम की तिथि भी पांचवी या छटी शताब्दी पश्चात् फेंक दी गई है! हालांकि विक्रम की तिथि उन के सुप्रसिद्ध विक्रमी सम्वत के श्रनुसार भी ५७ ई० पू० है। यहां तक कि सर विलीयम जोन्स ने भी विक्रमी सम्वत की इस तिथि को स्थिर रूप से स्वीकार किया है। परन्तु दो चार शब्दों के उच्चारण साम्य मात्र के श्राधार पर ही भारत भर में प्रचलित विक्रमी सम्वत की प्रामाणिकता भी श्रम्बी-कार कर दी गई है। यह बात कितनी श्रसंगत श्रीर हास्यास्पद है।

दूमरी श्रोर यदि ६६० ई० पू० में शक काल का प्रारम्भ स्वीकार कर लिया जाय तो वराह मिहर की तिथि ६६० ई० पू०—४२७ वर्ष = १२३ ई० पू० हुई। वराह मिहर की मृत्यु श्रन्य राज' के श्रनुसार ६०६ शक में, श्रर्थात् ६६० ई० पू०—६०६ वर्ष = ४१ ई० पू० में हुई। इस प्रकार यह सिद्ध हुवा कि श्रवश्य ही श्राचार्य वराह मिहर १२३ ई० पू० से ४१ ई० पू० तक जीवित रहे। भारतीय प्राचीन श्रनुश्रतियों के श्रनुसार भी यही तिथि पूर्ण्त्या सत्य है।

वर्तमान पुरात्व वेत्ताओं ने कालिदास की तिथि निश्चित करने में भी इसी प्रकार की गड़बड़ की है। कविवर कालिदास ने अपने 'ज्योतिर्विदाभरण' नामक ग्रन्थ में लिखा है—

धन्वन्तरी च्रपणकामरसिंह शङ्ग षेताल भट्ट घटकर्पर कालिदासः। रव्यातो वराह मिहरो नृपते सभायां रत्नानि वै र्वरुचि र्नव विक्रमस्य॥

'ज्योतिर्विदाभरण' प्रन्य में उस ने इस प्रन्य को समाप्त करने की तिथि लिखी है—'यह प्रन्य मैंने ३०६८ किल सम्वत में समाप्त किया'। यह ३०६८

नवाधिक पञ्च शत संरक्त शकाब्दे (५०६) वराह भिहराचार्यो दिवं गतः।" (खगड खाद्य में भाऊ जी द्वारा उद्धृत)

२. वर्षे सिन्युरदर्शम्यर गुर्थेर्याते कलौ सम्भिते। मासे माधव संक्षितेऽत्र विदितो अन्थ कियोपकमः॥ (स्योतिर्विदाभरण)

किल सम्वत् ३५ ई० पू० के वरावर है। पुरातन भारतीय इतिवृत्त के श्रानुसार कालिदास और वराह मिहर दोनों विक्रमादित्य की सभा के समानकालीन नवरत्नों में से थे। जब कालिदास ने ज्यितिविदाभरण में स्वयं कहा है कि वराह मिहर मेरा समकालीन है तब वराह मिहर की तिथि उस के समकालीन ही होनी चाहिये। इस युक्ति के श्राधार पर भी शककाल को ५५० ई० पूर्व में प्रारम्भ हुश्रा ही मानना उचित है।

इस स्थापना को पृष्ट करने के लिए एक और प्रमाण भी लिया की सकता है । सु । सिद्ध क्योतियी भास्कराचार्य के ग्रन्थ 'सिद्धान्त-शिरोमणि' द्वारा निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि वह १०३६ शक सम्बत्सर में हुआ । इस के अनुसार पाश्चात्य विद्वान् यह मानते हैं कि भास्कराचार्य का समय ११६० ई० पूर्व है । परन्तु इस स्थापना में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है । यह बात निश्चित रूप से स्वीकार की जाती है कि अल्वरूनी ने १०३० ई० पश्चात् भारत की यात्रा की थी । इस अल्वरूनी ने अपने यात्रा वृत्तान्त में भास्कराचार्य के ग्रन्थों का उल्लेख किया है । यूरोपियन विद्वान भास्कराचार्य की जो तिथि स्वीकार करते हैं उस से ८० वर्ष पूर्व अल्वरूनी भारत वर्ष में आया था । इस किनता को प्रो० वीवर तक ने अनुभव किया है । उन्होंने लिखा है कि मैं इस पहेली को सुलमान में असमर्थ हूं । आखिर हार मान कर उन्होंने दो पृथक भास्कराचार्यों की कल्पना कर ली है । ये दोनों भास्कराचार्य भिन्न २ समयों पर हुए । परन्तु वास्तव में एक भास्कराचार्य प्रो० वीवर के दिमाग् में ही उत्पन्न हुआ, भारत के इतिहास में उस का वर्णन नहीं।

इस प्रकार यदि उपर्युक्त परियन सम-सामयिकता को स्वीकार कर लिया जाय तो भारतीय श्रातृश्रितयों तथा इतिवृत्त में उपलब्ध होने वाले वर्णनों में ज्यादा हेर फेर न करनी पड़ेगी। भारत के प्राचीन साहित्य में उपलब्ध होने वाले तिथि कमकी संगति भी पूर्णता के साथ लग जायगी।



### चतुर्थ भाष्याय

#### प्रचलित तिथिक्रम की समीक्षा

भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य को पाश्चात्य विद्वान बहुत सन्देह की हि से देखते हैं। उन का विश्वास है कि प्राचीन भारतवासी इतिहास के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञान नहीं रखते थे; किसी का वर्णन करते हुए तथ्य को नष्ट न होने देना उन के स्वभाव में सम्मिलित नहीं था—प्रशंसा करते हुए दुनियां भर के उत्तम विशेषणों श्रोर महिमाश्रों से श्रलंकृत किये बिना श्रोर निन्दा करते हुए जी भर कर कोसे बिना वे श्रपने वर्णन को पूर्ण तथा सुन्दर नहीं समभते थे। पाश्चात्य विद्वानों की सम्मित में, यही कारण है, जिस से कि प्राचीन भारत के सभी वर्णित पात्र श्रसाधारण प्रतीत होते हैं। श्रपने इस विश्वास के कारण पाश्चात्य विद्वानों ने इस देश के सभी प्रचलित सम्वतों या तिथि सम्बन्धी श्रव-श्रतियों को एक दम श्रसत्य मान लिया है।

सन् १७६८ में रायल एशियाटिक सोसाइटी के वार्षिकोत्सव पर कैण्टन फैन्सिस विलकोर्ड ने हिन्दुओं के तिथिक्रम पर एक निबन्ध पढ़ा था । इसमें उन्होंने तिथिक्रम के सम्बन्ध में हिन्दु विश्वासों को असत्य सिद्ध कर और कड़ीं कहीं उन की हंसी उड़ा कर, सर विलियम जोन्स के नवीन आविष्कार का पोएण किया था । उन का कथन है—''प्राचीन हिन्दुओं का भूगोल, तिथिक्रम और इतिहास का ज्ञान अतीव हास्यास्पद है । विशेप कर पुराणों के वर्णन तो विल्कुल षेहूदा हैं । उन के अनुसार इस पृथिवी की परिधि ५००, ०००, ००० योजन अर्थात् २,४४६,०००,००० मील है । हिमालय की ऊंचाई ४६९ मील है । निस्सन्देह प्राचीन लोगों के विश्वास भी इसी प्रकार अत्यधिक अतिशयोक्ति पूर्ण हैं । उन के अनुसार युधिछिर ने २७ हज़ार वर्षों तक राज्य किया । इसी प्रकार प्रराणों में वर्णन आता है कि महाराज नन्द के कोश में १, ६८४,०००,००० सोन के सिक्के थे, चांदी के सिक्के तथा हीरों की संख्या अपरिमित थी। उस की सेना में १० करोड़ सैनिक थे।"

कैप्टन विल्फोर्ड की सम्मित में इस श्रातिशयोक्ति का कारण प्राचीन श्रायों का जातीय श्रामिमान है । प्राचीन मिश्री चाल्डियन और यहूदी लोगों की तरह श्राय लोग भी श्राप्त को संसार की सब से प्ररानी जाति सिद्ध करना चाहते थे; श्रतः उन्होंने श्राप्त इतिहास में वर्णित यशस्वी राजाओं के राजकाल को यथेष्ट लम्बा खींच दिया। कैप्टन विल्फोर्ड ने इसी युक्ति के श्राधार पर भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य को सर्वथा श्रातिशयोक्ति पूर्ण मान कर सर विलियम जोन्स द्वारा श्राविष्कृत नवीन तिथिक्रम का पोषण किया है।

इसी प्रकार भन्य पाध्यात्य विद्वान भी भारतवर्ष के सम्पूर्ण इतिहास को वहुत संज्ञिप्त काल में समाविष्ट कर देते हैं। भारतीय इतिहास से पर्याप्त सहातु-भूति रखने वाले विद्वान भी भारतीय अनुश्रुतियों पर विश्वास नहीं करते। प्रो॰ मैक्समूलर ने प्राचीन भारतीय साहित्य को पर्याप्त सहानुभूति से पढ़ने का पत्न किया है। अपने प्रन्थों में उन्हों ने उस पर अन्य पाश्चात्य लोगों की अरेर से किये जाने वाले आज्ञेपों का उत्तर भी दिया है। परन्तु वैदिक साहित्य के सम्पूर्ण अनुशीलन द्वारा उन्होंने यही परिणाम निकाला है कि चारों वेदों (संहिता भाग) की रचना १५०० ई० पू० से पहले नहीं हुई। अन्य पाध्यात्य विद्वान भी लगभग यही वात स्वीकार करते हैं। इस सम्बन्ध में हम अपने इतिहास के प्रथम खगढ़ में खूब विस्तार से विचार कर चुके हैं। यहां इस प्रकरण द्वारा हमें केवल पाध्यात्य विद्वानों की मनोवृत्ति का निदर्शन कराना था।

पाधात्य विद्वानों की इस मनोवृत्ति का कारण बाइवल की यह स्थापना है कि सृष्टि को प्रारम्भ हुए ६००० हजार वर्ष हुए हैं। श्रत एव पाश्चात्य विद्वान सम्पूर्ण संसार के इतिहास को इसी काल में सिन्नविष्ट कर देना चाहते हैं। दूसरी श्रोर रोम ग्रीस श्रादि देशों का इतिहास प्रारम्भ हुए श्राज ४००० वर्ष से

<sup>1.</sup> Asiatic Researches. Vol v. Page-241-42.

अधिक नहीं हुए । उन से प्राचीन काल के ईजिप्ट, वैबिलोन आदि राष्ट्रों के इतिहास को भी ५००० ई० पू० से पूर्व का स्वीकार नहीं किया जाता, अतः स्वाभाविक रूप से यह यत्न किया गया है कि भारतवर्ष का इतिहास भी इसी काल में ही प्रारम्भ हुवा माना जाय ।

यहां हमें वैदिक काल की प्राचीनता प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं। तथापि पाश्चात्य विद्वानों की इस सम्बन्ध की कुछ युक्तियों की समीक्षा करना अनुनित न होगा । प्रो० मैक्समूलर साहब ने वैदिक शिक्ताओं की उच्चता पूर्ण रूप से स्वीकार की है। उन का कथन है कि जिस काल में वेदों का निर्माण किया गया उसे दृष्टि में रख कर उन की शिक्षाएं तथा वर्णन बहुत उन्नत प्रतीत होते हैं । उन के शब्दों में—'क्या तुम वेदों के अनेकेश्वरवाद या आख्यां-यिकार्थी पर आश्चर्य करते हो ? क्यों, इन का होना तो अवश्यम्भावी था । इन को तुम धर्म का वचपन कह सकते हो। यह दुनिया एक समय बचपन में थी जत्र यह बच्पन में थी तब यह बच्चों की तरह बोलती थी, बच्चों की तरह समम्तती थी श्रौर बच्चों की तरह ही सोचती थी । यह हमारा श्रपना दोष होगा यदि हम बच्चों की भाषा को जवानों की भाषा की तरह लेने लगें । प्राचीन काल की भाषा बच्चों की भाषा है" इत्यादि । प्रो॰ मैक्समूलर की यह स्थापना नितान्त अयुक्ति युक्त है । प्राचीन काल को मनुष्य समाज का बचपन और वर्तमानः काल को जवानी स्वीकार न करते हुए भी हम इस वादविवाद में नहीं पड़तें । परन्तु भूगर्भ विद्या तथा प्राचीन अवशेषों के आधार पर भी प्रो० मैक्समूलर की उपर्युक्त स्थापना नितान्त अशुद्ध सिद्ध होती है। इस सदी में हजारों वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं | प्रोफेसर ड्रेपर ( Prof. W. Draper ) का कथन है कि स्कौटलैगड में प्राचीन हाथी त्रादि जानवरों के त्रावशेषों के साथ मनुष्य की हिंड्डियां भी प्राप्त हुईं हैं। इन हिंडुियों का पूरी तरह परीचण करने पर प्रतीत हुवा है कि ये हिड्डियां कम से कम १ लाख ४० हजार वर्ष पुरानी हैं । इसी

<sup>1.</sup> Age of Shanker. Appendix. Vol II. Page 28.

प्रकार अमेरिका में भी २ लाख वर्ष से उपर के हिंडुयों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन
प्रमाणों के आधार पर भूगर्भ विद्या के विद्वान अब संसार को लाखों वर्ष पुराना
स्वीकार करने लगे हैं। प्रो॰ ड्रेपर के उपर्युक्त आविष्कार के आधार पर यदि
संसार को कम से कम २ लाख ४० हजार वर्ष पुराना भी स्वीकार कर लिया
नाय और प्रो॰ मैक्समूलर के अनुसार वेदों के निर्माण काल को आज से २०००
वर्ष पूर्व माना जाय तो यह बात अत्यधिक हास्यास्पद प्रतीत होती है कि
यह संसार अपने जन्म के २,२७,००० वर्षों तक बिल्कुल बच्चा ही बना रहा,बच्चों
की तरह सोचता रहा, बच्चों की तरह समक्षता रहा और उसके ३ हजार वर्ष
बाद ही—अर्थात् आजकल—वह पूरा जवान वन गया ! प्रो॰ मैक्समूलर की
यह स्थापना कितनी अयुक्ति युक्त है। आज दोपहर के १२ बजे तक एक बच्चा
मां की गोद में दूध पी रहा था ; १२ बज कर २० मिनट पर वह जवान होकर
बड़ी वड़ी किताबें लिखने लगा !

पाश्चात्य विद्वानों के उपर्युक्त विश्वास का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मारत के सम्पूर्ण प्राचीन इतिहास को १९०० ई० पू० से ६०० ई० पू० तक सीयित कर दिया । उन का कथन हैं कि १६०० ई० पू० से ६०० ई० पू० तक वेदों की रचना हुई, उस के बाद उपनिपद और ब्राह्मण ग्रन्थ लिखे गये। ६०० ई० पू० के लगभग महात्मा बुद्ध का काल है । और ग्रीक समसामयिकता के धाधार पर ३२१ ई० पू० में चन्द्रगुप्त मौर्थ भारतवर्ष का सम्राट् बना । ग्रीक समसामयिकता के सम्बन्ध में हम प्रथम अध्याय में विस्तार के साथ लिख चुके हैं । उसी के आधार पर अपने विश्वासों के अनुसार पाश्चात्य विद्वानों ने इस नवीन तिथिकम की रचना की है । इस अध्याय में पूर्वोक्त ग्रीक समसामयिकता जिला चुके मिया की रचना की है । इस अध्याय में पूर्वोक्त ग्रीक समसामयिकता जिला चुके पूर्ण आधारों पर आश्रित है उनका निदर्शन किया जायगाः।

'पाली बोथा' तथा पाटलिएज' श्रोर 'सैएडाकोट्टस' तथा 'चन्द्रमुप्त' इन दोनों नामों में कुछ सादृश्य देख कर सर विलियम जोन्स ने प्रचलित ग्रीक सम-सामियकता की स्थापना की है। परन्तु यह करते हुए उन्होंने सम्पूर्ण ग्रीक ऐति-हासिकों के एतिद्वपयक वर्णनों पर ध्यान नहीं दिया। स्त्रयं यूनानी लेखकों

के वर्णन भी बहुत स्पष्ट नहीं हैं। वे लोग उस राजा को, जिसे मार कर पालीबोधा में नये राजवंश की स्थापना की गई थी, सैगड्मस, ऐगड्मस या एएड्मन के नाम से लिखते हैं। नये वंश के स्थापक के लिए वहां सैएड्राकोट्टस श्रोर सैगड़ा कि पृस ये दो नाम प्राप्त होते हैं। ग्रीक इतिहास के अनुसार इस सैगड़ा-कोइस ( या सैगड्राकिएस ) ने ही अपने पूर्ववर्ती राजा को मार कर राज्य प्राप्त किया था । इसी नये वंश के संस्थापक राजा की सिकन्दर से भी भेंट हुई थी । दूसरी त्रोर त्र्यनेक स्थानों पर सिकन्दर के ३२६ ई० पूर्व में भारत आक्रमण के ं समय गंगा के पार के प्रदेश पर राज्य करने वाले राजा का नाम भी ''सैएड्।कोट्टस'' लिखा है। अब यह स्पष्ट है कि भारतीय इतिवृत्त के अनुसार चन्द्रगृप्त मौर्य ने नन्द वंश के अन्तिम सम्राट् महानन्द को सार कर मौर्यवंश की नींव डाली थी, परन्तु इन ग्रीक ऐतिहासिकों के अनुसार सैगड्राकोट्टस ने 'एगड्रमस' को मार कर नये राजवंश की नींव डाली । यदि सैगड्राकोट्टस ख्रौर चन्द्रगुप्त इन दो नामों में समता है तो हम पूछते हैं कि क्या महानन्द और एएड्मस में भी कुछ साम्य प्रतीत होता है ! यदि नहीं तो इस ग्रीक समसामयिकता का आधार ही क्या है ? यह हम स्वीकार करते हैं कि ग्रीक इतिहास के सम्बन्ध में जो वर्णन उपलब्ध होता है उसे भारतीय इतिहास के साथ संगत करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिये, परन्तु साथ ही हम यह भी कहते हैं कि यह संगति लगाने का प्रयत्न करते हुए सर विलियम जोन्स ने भारी भूलें की हैं। उन भूलों को दिखा कर हम स्वयं अपने मतानुसार ग्रीक वर्णनों की संगति लगाने का प्रयत्न करेंगे। सर जोन्स की ग्रीक समसामयिकता पर ये त्राच्चेप उपस्थित किये जा सकते हैं---

१. सर विलियम जोन्स ने जिस समय प्रचलित ग्रीक समसामयिकता का श्राविष्कार किया था उस समय भारतीय इतिहास में केवल एक ही चन्द्रगुप्त ज्ञात था, श्रतः सेगड्राकोट्टस नाम का चन्द्रगुप्त के साथ उच्चारण साम्य देख कर उन्होंने चन्द्रगुप्त मौर्य से ही उसकी संगति लगाने का प्रयत्न किया क्योंकि तब तक गुप्त वंश के संस्थापक चन्द्रगुप्त का किसी को ज्ञान ही न था। भारतीय इतिट्यत के श्रवसार इस गुप्त वंश के संस्थापक सम्राट् चन्द्रगुप्त का काल २२८ ई०

पूर्व है । सर विलियम जोन्स ने तिथिकम की समसामयिकता स्थापित करते हुए चन्द्रगुप्त मौर्य की यही तिथि निश्चित की है यह भ्रम कितना स्वाभाविक है ।

२. सर जोन्स ने अपनी स्थापना का आधार तीन भारतीय प्रन्थों को गताया है। एक तो सोमदेव की कविता जिस में उस ने पाटलीपुत्र की उस कानित का वर्णन किया है जिस में कि महाराज नन्द की अपने आठों पुत्रों के साथ हत्या हुई थी ऋरेर चन्द्रगुप्त को राजगद्दी मिली थी। दूसरा प्रन्थ संस्कृत का एक शोकान्त नाटक है। जिस का नाम "चन्द्र का श्रभिषेक" है परन्तु सर विलियम जोन्स द्वारा वर्णित यह ''चन्द्र का श्रमिषेक'' नाटक कहीं भी प्राप्त नहीं, होता । मालूम नहीं कि सर जोन्स को यह कहां से प्राप्त हुआ और उस के बाद इस प्रनयः का क्या हुआ। यहां तक कि श्रीक समसामयिकता के कट्टर पोपक कैप्टिन विल्फोर्ड: भी इस नाटक को प्राप्त नहीं कर सके । सोमदेव कृत कविता भी श्राम कल कहीं प्राप्त नहीं होती। कैप्टिन विल्फोर्ड ने लिखा है कि--'मैं इन दोनों कवितात्रों: को कहीं भी प्राप्त नहीं कर सका। परन्तु सोमदेव कृत कविता के स्थान पर मेरा विचार है. कि सर जोन्स 'मुद्राराच्रस' नामक नाटक का उल्लेख करना चाहतें हैं, जो दो भागों में विभक्त है।" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन दोनों की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं की जा सकती। इन अलभ्य ग्रन्थों द्वारा कोई भी परिणाम नहीं निकाला जा सकता। तीसरे ग्रन्थ का नाम 'कथासरित्सागर' है। कथासरित्सागर में चन्द्रगुप्त. मौर्य श्रौर महानन्द का जो वर्णन दिया है वह श्रीक प्रस्तकों में प्राप्त सैराड़ाकोद्दम के वर्णन से मेल नहीं खाता । कथासरित्सागर में यह कहीं नहीं लिखा कि चन्द्रगुप्त ने पार्वतीय राजा की सहायता से नन्द का वध किया । कथासरित्सागर की इस कथा के सम्बन्ध में विस्तार से हम श्रागते भध्याय में लिखेंगे।

३. भारतीय इतिवृक्त के अनुसार सब से पूर्व आन्ध्रवंश के समय ही भारतवर्ष पर विदेशियों के आक्रमण हुए । इस इतिवृक्त को असत्य मानन का कोई

<sup>1.</sup> Asiatic Researches. vol. v

कारण प्रतीत नहीं होता । । यह स्पष्ट ही है कि आन्ध्रवंश चन्द्रगुप्त मौर्थ से बहुत पीछे प्रारम्भ हुआ अतः सिकन्दर को चन्द्रगुप्त मौर्थ का समकालीन नहीं माना जा सकता ।

- ४. यूनानी लेखकों के अनुसार क्लैगड्रमस को राजगद्दी से हटा कर सैगड्राकोट्टस राजा बना दूसरी श्रोर भारतीय इतिवृत्त के अनुसार श्रान्ध्रवंश के अन्तिम राजा चन्द्रश्री को हटाकर गुप्तवश्र के संस्थापक चन्द्रगृप्त ने राज्य प्रारम्भ किया। क्लैगड्रमस शब्द का नन्द से जरा भी उच्चारण-साम्य नहीं है यह शब्द चन्द्रश्री से ही मेल खाता है। श्रतः ग्रीक समसामयिकता को इस श्रान्ध्र वंश के बाद भारत में राज्य करने वाले गुप्तवंश के संस्थापक चन्द्रगृप्त के साथ मिलाना चाहिये। भारतीय इतिवृत्त के श्रानुसार इस गुप्तवंश के संस्थापक सम्राट् चन्द्रगृप्त का काल २२८ ई० पू० से २२१ ई० पू० तक है। यही काल सिक-च्द्रर के श्राकमण् से भी मेल खाता है।
- दे. प्रचलित ग्रीक समसामयिकता को स्वीकार कर लेने पर विक्रमी सम्वत् का प्रारम्भ एक श्रभाव कल्पना से होता है। प्रचलित प्रथा के श्रनुसार वर्तमान विक्रमी सम्वत् उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य का प्रारम्भ किया हुश्रा है। सर विलियम जोन्स ने भी विक्रम की इस तिथि ६७ ई० पू० को भारतीय इतिहास में स्थिर तिथि के तौर पर स्वीकार किया है। परन्तु प्रचलित समसामयिकता के श्रनुसार भारतीय तिथिक्रम का काल निश्चित करते हुए विक्रमादित्य को ६७ ई० पू० से बहुत पीछे ले जाया जाता है। एक जरा से उच्चारण साम्य के श्राधार पर एक भारत भर में प्रचलित सम्वत् के प्रारम्भ कर्ता की तिथि को ही बदल देना कितना श्रिक हास्यास्पद है।
- ६. भारतीय इतिवृत्त के श्रानुसार नन्दवंश का काल १०० वर्ष है।
  परन्तु सर विलियम जोन्स की समसामिथकता को सत्य सिद्ध करने के लिये विना
  किसी युक्ति या प्रमाण के श्राधार पर ही इस श्रवधि को कम कर के ४० वर्ष कर
  दिया जाता है। मानो इस तिथिकम द्वारा भारतीय इतिहास की घटनाश्रों को

सिलिसिले में प्रगट नहीं करना, श्रिपितु भारतीय इतिहास को ही, कांट छांट करके, इस ईश्वरीय तिथिक्रम के श्रनुकूल बनाना है ! यह कितना बड़ा श्रन्याय है। भारत के प्राचीन इतिहास के विशेषज्ञ मि० विन्सैएट ए० स्मिथ ने भी श्रपने इतिहास में इस जबरदस्ती की श्रयुक्तियुक्तता स्वीकार की है।

७. भारतीय साहित्य में इस देश के प्राचीन इतिहास से सम्बन्धित जो तियियां या सम्वत प्राप्त होते हैं उन पर कोई प्रवल श्रमियोग स्थापित किये विना ही उन्हें अप्रामाणिक और असत्य मान लेना भारी अन्यान्य है । इस देश के प्राचीन साहित्य में प्राप्त होने वाले सम्वतों का वर्णन हम दूसरे अध्याय में कर चुके हैं। यदि उन सम्वनों की प्रामाणिकता स्वीकार करके प्राचीन भारतीय इतिवृत्ति की विवेचना की जाय तो सम्पूर्ण भारतीय घटनात्रों के कम तथा काल का समन्वय बड़ी सुगमता से किया जा सकेगा। परन्तु पाश्चात्य ऐतिहासिक, अपने इसी एक भ्रममूलक विश्वास के आधार पर ही, कि मनुष्य को उत्पन्न हुए वै हजार वर्षों से श्रधिक समय नहीं हुवा, भारत के सम्पूर्ण तिथिकम को बड़ी निर्देयता के साथ भींच देते हैं | बाइवल के उपर्युक्त कथन के आधार पर वे लोग भारत के सम्पूर्ण प्राचीन साहित्य को अविश्वसनीय मानकर उस पर आश्रित सम्वतों की प्रामाणिकता स्वीकार करने से इन्कार कर देते हैं श्रीर श्रपने विश्वासों के श्रनुसार कार्य करते हैं। पाश्चात्य ऐतिहासिकों का दावा है कि वे लोग प्राचीन शिलालेख, सिक्के आदि प्रत्यच प्रमाणों के आधार पर ही भारतीय इतिहास का निर्माण करते हैं परन्तु वास्तव में अपने विश्वासों की रचा के लिये वे लोग उन को भी भ्रममूलक मानने में संकोच नहीं करते । यहां पर इस सम्बन्ध में केवल एक उदाहरण देना ही पर्याप्त होगा।

नैपाल की प्राचीन राजवंशाविलयों में हर्प सम्वत् का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। "नैपाल राजवंशावली" में श्रनेक नैपाली राजाश्रों के जो दानपत्र उिह्यित हैं वे इसी सम्वत् के श्रनुसार हैं। नैपाल के प्राचीन राजाश्रों की एक वंशावली पं० भगवान दास इन्ड पी० एच० डी० को प्राप्त हुई है। इस वंशावली का नाम पार्वतीय वंशावली है। इस वंशावली में कलियुग के प्रारम्भ से

भी श्रनेक शताब्दि पूर्व से लेकर १७२८ ईसवी पश्चात् तक के राजाशों की वंशावलियां दी गई हैं। इस के श्रनुसार सूर्यवंश के २७ वें राजा शिवदेव वर्मा का
शासन काल किल सम्वत् २७६४ (तदनुसार ३२८ ई० पू०) के लगभग है।
इसी तरह ठाकुरी वंश के प्रथम राजा श्रंशुवर्मा का शासन काल वहां ६८ लिला
हुवा है। इस प्रकार उसने १०१ ई० पू० से ३३ ई० पू० तक राज्य किया।
इसी वंशावली के श्रनुसार श्रंशुवर्मा के समय विक्रमादित्य ने नैपाल की यात्रा की
थी। हम जानते हैं कि विक्रम सम्वत् के प्रारम्भक्ती विक्रमादित्य का भी यही
समय है। श्रतः इस वंशावली की प्रामाशिकता सर्वया स्पष्ट है। परन्तु पाश्चात्य
विद्वानों ने निस्संकोच होकर इसे श्रम्वीकृत कर दिया है। डा॰फ्लीट ने देखा
कि 'परम भट्टारक महाराजाधिराज शिवदेव वर्मा', जो सूर्यवंश के २७ वें राजा हैं,
के दान पत्र में ११६ हर्ष सम्वत् लिखा है। यह देख कर उन्होंने एक दम शिवदेख वर्मा की तिथि को ७२४ ई० पश्चात् नियत कर दिया। उन्होंने यह परिशाम
इस प्रकार निकाला कि कन्नोज के प्रसिद्ध राजा हर्ष वर्षन का समय ६०६ ई०
पश्चात् है श्रतः स्वाभाविक रूप से शिवदेव वर्मा का समय ७२७ ई० पश्चात्
होना चाहिये, क्योंकि हर्ष सम्वत् कन्नोज के हर्ष वर्षन का ही चलाया हुश्चा है!

इस प्रकार अपने कल्पित हर्ष सम्पत् के अनुसार पाश्चात्य ऐतिहासिक एक्दम नेपाल राजवंशापली की तालिका की तिथियों को अशुद्ध उद्धोपित कर देते हैं । नेपाल वंशापली ने शिवदेव वर्मा का समय ३२८ ई० पू० रखा है, परन्तु पाश्चात्य ऐतिहासिकों द्वारा उत्तीर्ण लेखों की साची द्वारा शिवदेव वर्मा का समय ७२५ ई० पश्चात् ज्ञात होता है । परन्तु कुछ अधिक गम्भीरता से विचार करने पर ऐतिहासिकों की यह युक्ति हेत्वाभास प्रतीत होने लगती है । विचारणीय प्रश्न यह है कि बाण्मिट और ह्यूनसांग के आश्चयदाता तथा कन्नीज के सम्राट् हर्ष वर्धन ने किसी नये सम्वत् को चलाया था या नहीं । भारतीय तथा चीनी साहित्य द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं होता । बाण्मिट ने बड़े विस्तार के साथ महाराज हर्ष का जीवन चरित्र लिखा है परन्तु उसने यह कहीं नहीं लिखा कि हर्ष ने किसी नये सम्वत् का प्रारम्भ किया, हालांकि बाण्मिट ने हर्ष वर्धन की भारयिक स्तुति की है और उसके द्वारा एक नये सम्वत् की स्यापना को लिख कर वह हर्ष की महान् स्तुति में एक महत्वपूर्ण वात और भी जोड़ सकता था। इसी प्रकार प्रत्येक वात का विस्तार के साथ वर्णन करने वाले ह्यूनसांग अथवा किसी अन्य चीनी लेखक ने भी इस बात का वर्णन नहीं किया। यदि महाराज हर्ष ने किसी नये सम्वत् की स्थापना की होती तो अवश्य ही ये लेखक उसका वर्णन करते। अतः यह बात भली प्रकार सिद्ध हो जाती है कि कन्नौज के हर्ष वर्धन ने हर्ष सम्वत् का प्रारम्भ नहीं किया और उस के साथ हर्ष का सम्बन्ध जोड़ना सर्वथा अयुक्ति युक्त है। फिर इस प्रश्न को किस प्रकार सुलभाया जाय? तथा शिवदेव वर्मा के दान पत्र में किस हर्ष सम्वत् का उल्लेख है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर बहुत आसान है। भारतीय साहित्य द्वारा हमें ज्ञात होता है कि विक्रमीय सम्वत् के प्रारम्भ से ४०० वर्ष पूर्व भारत में एक सम्वत् प्रचलित था जिसे हर्ष सम्वत् कहा जाता था। अल्वस्तनी के अनुसार भी इस हर्ष सम्वत् का प्रारम्भ विक्रमीय सम्वत् से ४०० वर्ष पूर्व हुवा था।

इस प्रकार यदि हम शिवदेव वर्मा के ताम्रपत्र में उत्तीर्ण हर्ष सम्वत् का श्रामिप्राय ४५७ ई०पू० लें तो शिवदेववर्मा का काल ४५७ ई०पू०-११६=३३८ ई० पू० सिद्ध होगा । यह काल नेपाल राजवंशावली के श्रामुसार बिल्कुल ठीक है इस के द्वारा श्रंशुवर्मा के प्रथम सदी ईसवी पूर्व में विक्रम के समकालीन होने में वाधा नहीं पड़ती ।



#### पञ्चल आध्याय

### चन्द्रगुप्त 'सौर्य' या चन्द्रगुप्त गुप्तवंशी!

प्रचितत ग्रीक समसामयिकता पर जो दोप दिये जा सकते हैं उनमें से श्रिकांश हम पिछले अध्याय में दे चुके हैं । इस समसामयिकता को अशुद्ध कर देने पर हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि फिर ग्रीक साहित्य में उपलब्ध होने वाले सैगट्राकोट्टस राजकुमार की संगति भारतीय इतिहास में किस प्रकार लगाई जाय ? इस प्रश्न का उत्तर बहुत सहल है । ग्रीक साहित्य में उस राजा के लिए, जिसे मार कर सैगड्राकोट्टस ने नये राज्य की स्थापना की थी, क्जेगड्रमस, ऐगड्रेमस ग्रीर एगड्रमन-ये तीन नाम प्राप्त होते हैं । हम पहले भी, कह चुके हैं कि उन में से कोई नाम भी 'नन्द' से बिल्कुल नहीं मिलता । श्रव यदि हम किलयुग राज वृत्तान्त के गुप्त वंश सम्बन्धी प्रकरण पर ध्यान दें तो इस की संगति भली प्रकार लग नाती है ।

कियुग राजवृत्तान्त के अनुसार धान्ध्रवंश का अन्तिम राजा 'चन्द्रश्री' या। उस के सेनापित का नाम चन्द्रगृप्त था। इस चन्द्रगृप्त ने अपनी सेना की सहायता से चन्द्रश्री को मरवा दिया और उसके लड़के पुलोमान ने सात वर्ष तक चन्द्रगृप्त के प्रतिरूप (रीजेन्सी) में राज्य किया। इस के बाद चन्द्रगृप्त ने पुलोमान का भी बध कर दिया और स्वयं राजा वन बैठा। इस चन्द्रगृप्त के अनेक पुत्र थे। इन में से एक पुत्र का नाम समुद्रगृप्त था। इस समुद्रगृप्त ने म्लेच्छ सेनाओं की सहायता से स्वयं अपने पिता को तथा अपने भाइयों को मारकर राज्य प्राप्त किया। यही समुद्रगृप्त संसार में अशोकादित्य नाम से

श्रथ श्री चन्द्रगुप्ताच्यः पार्वतीयकुलोद्भवः ।
 श्री पर्वतेन्द्राधिपतेः पौत्रः श्री गुप्त भूपतेः ॥

मशहूर हुआ। इस प्रकार गुप्तवंश का यह वृत्तान्त ग्रीक साहित्य में उपलब्ध होने वाले सेगड़ाकोद्दस के वृत्तान्त से पूरी तरह मिलता है। यह 'चन्द्र श्री' ही वह 'क्ज़िगड़मस' है जिसे मार कर सेगड़ाकोद्दस ने एक नये राजवंश की स्थापना की। फिर उस के पुत्र सेगड़ोकिप्टस अर्थात् समुद्रगुप्त ने ग्रीक अर्थात् म्लेच्छ सेनाओं की सहायता से स्वयं राज्य प्राप्त कर लिया। कलियुगराजवृत्तान्त में वर्णन आता है कि यह समुद्रगुप्त म्लेच्छ सेनाओं की सहायता से अपने पिता तथा भाइयों को मार सका। वास्तव में यही समुद्रगुप्त (सगड़ाकिप्टस) ही सिकन्दर से मिला था। ग्रीक साहित्य में किसी किसी स्थान पर भूल से सिकन्दर से मेंट करने वाले इस सगड़ाकिप्टस को सैगड़ाकोद्दस भी लिख दिया गया है। वास्तव में ये सैगड़ानकोद्दस श्रीर सगड़राकिप्टस एक ही व्यक्ति नहीं है। दोनों नाम कमशः चन्द्रगुप्त तथा समुद्रगुप्त के लिये हैं। ग्रीक ऐतिहासिकों ने सैगड़ाकिप्टस का सम्बन्ध

कुमारदेवी मुद्राद्य नेपालाधीशितुः सुताम् ॥ लब्ध प्रवेशो राज्ये ऽस्मिन् लिच्छवीनां सहायतः । सेनाध्यत्तपदं प्राप्य नानासैन्यसमन्वितः॥ लिच्छवीनां समुद्राह्य देव्याश्चन्द्रश्चियोऽनुजाम्। राष्ट्रियः स्यालको भूत्वा राजपत्न्या च चोदितः ॥ चन्द्रश्रियं घातियत्वा मिषेशैव हि केनचित्। तत्पुत्रप्रतिभृत्वे च राज्या चैव नियोजितः॥ वर्षेस्तु सप्तभिः पाप्तराज्यो वीराग्रणीरसौ। तत्पुत्रं च पुलोमानं विनिहत्य नृपार्भकम्॥ श्रान्धेभ्यो मागधं राज्यं प्रसह्यापहरिष्यति । कचेन स्वेन पुत्रेण लिच्छवीयेन संयुतः॥ विजयादित्यनाम्ना तु सप्त पालियता समाः। खनाम्ना च शकं त्वेकं स्थापयिष्यति भूतले ॥ एकच्छत्रश्चकवर्ती पुत्रस्तस्य महायशाः । नेपालाधीशदौहित्रो म्लेच्छसैन्यैः समावृतः॥ वञ्चकं पितरं हत्वा सहपुत्रं सवान्धवम्। श्रशोकादित्यनाम्ना तु प्रख्यातो जगतीतले॥

( कलियुग राजवृत्तान्त भाग ३ श्रध्याय २ )

विदेशी राजाओं के साथ सम्बन्ध वर्णित किया है और कित्युगराजवृत्तान्त के अनुसार इस गुप्त वंशी समुद्रगुप्त का भी विदेशी राजाओं से सम्बन्ध था । वास्तव में इसी सैगड्राकिण्टस (समुद्रगुप्त) के दरवार में ग्रीक दूत सैल्यूकस आकर रहा था।

सर विलियम जोन्स के समय इस गुप्त वंश के संस्थापक चन्द्रगुप्त का आविष्कार ही नहीं हुवा था इसी से उच्चारण साम्य के आधार पर वह इतनी भयंकर भूल कर गए। यदि उन के सामने भी पूर्ण तथ्य उपस्थित होते तो सम्भवतः वह अपनी ग्रीक समसामियकता में आमूलचूल परिवर्तन कर देते। और तम भारतीय इतिहास को भींच कर या कांट छांट कर थोड़े से काल में ज़बरदस्ती ठूंमने की आवश्यकता न रहती।

सर विलियम जोन्स ने अपनी ग्रीक समसामियकता को सिद्ध करने के लिये कथासिरत्सागर का आश्रय लिया है । परन्तु वास्तव में कथा सिरत्सागर में महाराज नन्द तथा चन्द्रगुप्त का जो वर्णन प्राप्त होता है वह ग्रीक सैएड्राकोट्टस के वर्णन से सर्वथा भिन्न है । कथासिरत्सागर का यह प्रकरण पूरी तरह से दे देना आवर्यक होगा । इस ग्रन्थ के ६ठे भाग में आता है— "जब मैं इस प्रकार शान्ति से अपनी कुटी में रहता था, मेरे पास एक ब्राह्मण यात्री, जो अयोध्या से आ रहा था,ठहरा । उसने मुक्ते पहचान कर योगनन्द की कहानी बड़े शोक से इस प्रकार सुनाई । तुम्हारे चले आने पर योगनन्द ने शकटाल को मन्त्री बनाया । वह अपने वंश का नाश करने का बदला निकालने के लिये योगनन्द को मारने के उपाय सोचने लगा । इस बीच में उसने एक दिन एक चाणक्य नामक ब्राह्मण को मैदान में कुशाएं उखाड २ फेंकते देखा । शकटाल ने उस ब्राह्मण से इस का कारण पूछा । ब्राह्मण ने उत्तर दिया— 'यह कुशा मेरे पैर में चुभी थी श्रतः मैं इसे उखाड़ रहा हूं ।' यह सुन कर शकटाल ने उसे अपने काम का व्यक्ति समक्त कर बड़े विनय से राजा के श्राद्ध में पुरोहित बननं का निमन्त्रण दिया ।

२. खदेशीयैविंदेशीयैः नृपैः समभिप्जितः

<sup>(</sup>कलियुग राज वृत्तान्त भाग ३ श्रध्याय २ )

चाण्यय निमन्त्रण स्वीकार कर के श्राद्ध के दिनों में राजमहल में पहुंचा । परन्तु शकटाल द्वारा उकसाये जाकर योगनन्द ने सुबन्धु नामक एक श्रीर ब्राह्मण को श्राद्ध का पुरोहित नियत कर दिया था। श्रातः जब चाण्यय ने श्राद्ध में पहुंच कर यह कार्रवाई देखी तो वह कोध से जल उठा । उसे कुछ देखः करः शकटाल ने भयभीत हो कहा कि श्रपराध मेरा नहीं, राजा का है । तब श्रीर मीं श्राधक कुद्ध हो कर चाण्यय ने श्रपनी चोटी खोल कर यह प्रतिज्ञा की कि शाज से सातवें दिन में राजा नन्द को मार कर श्रपनी चोटी बांधूंगा । यह सुन कर जबः योगनन्द कुद्ध हुवा तब शकटाल ने चाण्यय को श्रपने घर में छिपा लिया । वहां उस ने शकटाल की सहायता से उपकरण प्राप्त कर के कहीं श्रीर जाकर 'क्रिया' को, जिससे ठीक सातवें दिन योगनन्द की मृत्यु होगई । तब शकटाल ने योगनन्द के पुत्र हिरण्यगुप्त को भी मार डाला श्रीर पूर्व नन्द के पुत्र चन्द्रगुप्त को राज्य प्रदान किया । चन्द्रगुप्त के मन्त्रि पद के लिये उसने प्रार्थना कर के चाण्यक्य को तैयार कर लिया श्रीर श्रपना श्रमीष्ट सिद्ध हुवा देख कर स्वयं वैरागी होकर बना में चला गया। ।" रे

दिवसेष्वथ गच्छत्सु तत्तपोवनमेकदा।
 श्रयोध्यात उपागच्छत् विप्र एको मिय स्थिते ॥ १०६ ॥
स मया योगनन्दस्य राज्यवार्तामपुच्छपत्।
प्रत्यभिज्ञाय मां सोऽथ सशोकमिद्मव्रवीत् ॥ १०० ॥
श्रय नन्दस्य यद्वत्तं तत्सकाशाद्वते त्विय ।
लघ्धावकाश स्तजाऽभूच्छकटालिश्चरेण सः ॥ १०० ॥
स चिन्तयन् वधोपायं योगनन्दस्य यक्तितः।
चिति खनन्त मद्राचीत् चाणक्याख्यं द्विजं पथि ॥ १०६ ॥
कि भुवं खनसीत्युक्ते तेन विप्रेन सोव्रवीत् ।
दर्भमुन्मृलयाम्यत्र पादो होतेन मे चतः ॥ ११० ॥
तच्छुत्वा सहसा मन्त्रो कोपनं क्रूरनिश्चयम् ।
तं वित्रं योगनन्दस्य वधोपायममन्यत ॥ १११ ॥
नाम पृष्ट्वाऽव्रवीत् तं च हे ब्रह्मन् दापयामि ते ।
श्रहं त्रयोदशीधाद्धे गृहे नन्दस्य भूपतेः ॥ ११२ ॥

दूसरी त्रोर ग्रीक साहित्य में वर्णन प्राप्त होता है कि सैएड्राकोट्टस ने पार्वतीय राजाओं की सहायता से क्जिएड्रमस का वध किया और इस क्जिएड्रमस के दरवार में विदेशी लोग त्रात रहे। इसका विदेशी यवन राजाओं से सम्बन्ध था। ऐतिहासिकों का कथन है कि मैगस्थनीज भी इसी के दरवार में रहा था। अतः

दिचाणातः सुवर्णस्य लच्चं तव भविष्यति । भोच्यसे धुरि चाऽन्येषां पहि तावद् गृहं मम ॥ ११३॥ इत्युत्तवा शकटालस्तं चाण्क्य मनयद् गृहम् । श्राद्धाहेऽदर्शयत्तं च राहो स श्रद्धे च तम् ॥ ११४ ॥ ततः स गत्वा चाणक्यो धुरि श्राद्ध उपविशत्। ंसुवन्धु नामा विप्रश्च तामैच्छुद्धरमात्मनः ॥ ११५ ॥ तद् गत्वा शकरालेन विज्ञप्तो नन्दभूपतिः । श्रवादीन्नापरो योग्यः सुवन्धुर्धुरि तिष्टतु ॥ ११६॥ 'आगत्यैतां च राजाज्ञां शकटालो भयानतः । न मेऽपराध इत्युक्त्वा चाणक्याय न्यवेदयत् ॥ ११७ ॥ सोऽथ कोपेन चाणक्यो ज्वलन्निव समन्ततः। निजां मुक्त्वा शिखां तत्र प्रतिज्ञामकरोदिमाम् ॥ ११८॥ 'म्रवश्यं हन्त नन्दो ऽयं सप्तभिर्दिवसैर्मया । विनाश्यो, वन्धनीया च ततो निर्मन्युना शिखा ॥ ११६ ॥ इत्युक्तवतं कुपिते योगनन्दे पलायितम् । श्रलितं खगेहे तं शकटालो न्यवेशयत् ॥ १२०॥ त्तत्रोपकरणे दत्ते गुप्तं तेनैव मन्त्रिणा। स चाणुक्यो द्विजः क्वापि गत्वा कृत्यामसाध्यत् ॥ १२१ ॥ तद्वशाद्योगनन्दोऽथ दाहुज्वर मवाप्य सः। सप्तमे दिवसे प्राप्ते पञ्चत्वं समुपागमत् ॥ १२२ ॥ हत्वा हिरएयगुप्तं च शकटालेन तत्सुतम्। पूर्वनन्दसुते लद्मीश्चन्द्रगुप्ते निवेशिता ॥ १२३ ॥ मन्त्रित्वे तस्य चाऽभ्यर्थ्य वृहस्पतिसमं धिया। चाणक्यं स्थापयित्वा तं स मन्त्री कृतकृत्यताम् ॥ १२४ ॥ मन्वानो योगनन्दस्य कृतवैरप्रतिक्रियः। पुत्रशोकेन निर्विग्णः प्रविवेश महद्वनम् ॥ १२५ ॥ इति कथापीठलम्बके पष्टस्तरङ्गः ॥

यह भली प्रकार स्पष्ट है कि सोमदेवकृत कयासरित्सागर में उपलब्ध होने वाले चन्द्रगुष्त के वर्णन तथा ग्रीक साहित्य में प्राप्त होने वाले सैगड्राकोद्दस के वर्णन में एकता नहीं है।

प्रचलित मत के अनुमार चन्द्रगुप्त मौर्य ने ३२१ ई० पू० से २६८ ई० पृ॰ तक राज्य किया, चन्द्रगुप्त के बाद उसका पुत्र विन्दुसार ने २६८ ई॰ पू॰ से २८२ ई० पू० तक राज्य किया । विन्दुमार के बाद उस का पुत्र अशोक मौर्य २८२ ई० पू० में मगध की राजगद्दी पर बैठा। यह बड़ा प्रतापशाली भारत सम्राट् हुवा । इसनं चन्द्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का श्रौर भी श्रधिक विस्तार किया इस का भारतीय साम्राज्य वर्तमान ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की त्र्यपेक्वा भी बहुत वडा था । कोई मुसलमान सम्राट् भी भारत में इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका । यह मौर्य अशोक कुछ समय विजेता चित्रिय के रूप में रहा परन्तु फिर युद्ध के भयंकर परिणामों को देख कर अपना पैत्रिक धर्म छोड़ कर बौद्ध धर्म में दी चित होगया । तब इसने अपनी सम्पूर्ण शक्ति शान्ति, त्याग तथा प्रेम पूर्ण उपायों से बौद्धधर्म के प्रचार में लगादी । यहां तक कि अपने लड़के लड़की को भी बौद्ध भिन्न बना कर विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये भेज दिया | इसी अशोक मौर्य के समय सम्पूर्ण एशिया महाखगड का एक बड़ा भाग बौद्ध धर्म में दी चित होगया । लंका, जावा, सुमात्रा, ब्रह्मा, चीन, स्याम, श्रनाम श्रादि सभी देशों में बौद्ध धर्म का नारा बुलन्द होगया। इसने अपनी धर्म प्रचार सम्बन्धी श्राज्ञात्रों को पत्यरों की वड़ी २ शिलात्रों पर जगह जगह खुदवाया । ये शिलालेख त्राज भी उपलब्ध होते हैं। इन सब में धर्म सम्बन्धी स्नाज़ों के साथ ''देवतार्थ्यों का प्रिय राजा ऐसा कहता है''- यह इवारत खुदी हुई है। वर्तमान ऐतिहासिकों का कथन है कि इन शिलालेखों द्वारा हमें भारतीय इतिहास का निर्माण करने में बहुत सहायता प्राप्त हुई है । इन शिलालेखों पर जो तिथि श्रंकित है उस से ये लेख ईसा से लगभग श्रदाई सदी पूर्व खुदवाए गए प्रतीत होते हैं।

परन्तु हमारी उपर्युक्त स्थापना के श्रवसार मौर्य वंश का प्रारम्भ १६२५ ई० पूर्व में हुवा। श्रतः यह एक समस्या सी श्रा उपस्थित होती है कि यह महान संम्राट् श्रशोक है कौन, जिस का शिलालेखों में वर्णन पाया जाता है। हमारी स्थापना है कि यह अशोक मौर्यवंशी नहीं अपित यह गुण्तवंशी अशोकादित्य अर्थात् 'समुद्रगुण्त' है। किलयुग राजवृत्तान्त द्वारा यह वात भली अकार स्पष्ट हो जाती है कि गुप्तवंशी समुद्रगुप्त अशोकादित्य के नाम से, भी सशदूर था। ''अशोकादित्यनामोऽसों विख्यातो जगतीतले'' क० रा० ६। २

वास्तव में भारतीय इतिहास में 'श्रशोक' नाम से भिन्न २ कालों में तीन सम्राट् हुए हैं। इन तीनों का संचित्त परिचय इस प्रकार है—

- १. अशोक वर्धन— इस का दूसरा नाम चगडाशोक है । यही अशोक नन्द चंग का नाश करने वाले चन्द्रगुप्त मौर्य का पोता है । इस का समय १५ सदी ईसवी पूर्व है । पुराणों में कई स्थानों पर इस का वर्णन प्राप्त होता है ।
- २. श्रशोकादित्य इस सम्राट् का वास्तिविक नाम समुद्रगृप्त है । यह गृप्त वंश के संस्थापक चन्द्रगृप्त का प्रत्र या । किलयुग राजवृत्तान्त के श्रनुसार इसने श्रपने पिता को मार कर राज्य प्राप्त किया । यह भारतवर्ष का एक परम प्रतापी सम्राट् हुत्रा है । इस के प्रताप को देख कर विन्सैगट ए० स्मिथ ने इसे 'भारतीय नेपोलियन' की उपाधि दी है । इस का वर्णन हरिषेण द्वारा उत्कीर्ण शिलालेखों, किलयुग राजवृत्तान्त तथा पुराणों में प्राप्त होता है ।
- ३. त्रशोक—यह काश्मीर का राजा हुत्रा है । इस का दूसरा नाम 'धर्मा-शोक' है । कल्हण की राजतरंगिणी में इस का वर्णन प्राप्त होता है। यह गोनन्द चंश में पैदा हुत्रा था । त्रपने राज्यारोहण के कुछ समय वाद इस ने बोद्ध धर्म के प्रचार के लिये त्रानयक यत्न किया । लोगों को सन्मार्ग पर चलाने तथा उन्हें त्राराम देने के लिए इस ने हज़ारों स्तूप, विहार त्रौर भवन त्रादि बनवाए । राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि वर्तमान श्रीनगर की त्राधार शिला भी इसी धर्मा-शोक ने ही रखी थी ।

१. प्रपोत्रः शकुनेस्तस्य भूपतेः प्रिवत्व्यजः । श्रथानहद्शोकाख्यः सत्यसंधो वसुंधराम् ॥ १०१ ॥

बौद्ध साहित्य बढ़े विस्तार तथा प्रशंसा के साथ जिस अशोक का वर्णन करता है वह वास्तव में यही धर्माशोक है। बौद्ध लेखकों ने इस धर्माशोक की इतनी अधिक महिमा बढाने का यत्न किया कि उन्हों ने उस की राजनीतिक शक्तियों का भी वडा प्रभावोत्पादक वर्णन किया है । सम्भवतः इसी कारण श्रानेक स्यानों पर बौद्ध लेखकों ने अशोकादित्य ( समुद्र गुप्त ) और इस गोनन्दी धर्माशोक को मिला डाला है। विस्तृत साम्राज्य, अपूर्व वैभव, दिग्विजयिनी शक्ति श्रादि भावों को उन्हों ने समुद्रगुप्त से ले लिया है श्रीर सहस्रों स्तुपों तथा विहारों का निर्माण इस धर्माशोक से लिया है । और इन दोनों को एक ही सम्राट के रूप में वर्णन कर दिया है । वस्तुतः जिस श्रशोक ने राज्यारोहण के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया या और श्रपनी सम्पूर्ण शक्ति उस के प्रचार के लिये लगा दी थी वह सम्पूर्ण भारतवर्ष का - चक्रवर्ती सिम्राट् नहीं या । श्रोर जो श्रशोकादित्य भारत का चक्रवर्ती सम्राट या वह बौद्ध न या। बौद्ध लेखकों ने इन दोनों को मिला कर एक चक्रवर्ती बौद्ध सम्राट श्रशोक की कल्पना कर ली । बौद्ध तेखकों से यह भूल हो नाना कोई श्रासम्भव बात नहीं है । इन के श्रिविकांश ग्रन्थ बहुत सी परस्पर विरुद्ध बातों से भरे हुए मिलते हैं। एक ओर दीप वंश तथा महावंश कुछ लिखते हैं तो दूसरी श्रोर दिव्यावदान तथा उत्तरीय ग्रंथ कुछ श्रोर ही लिखते हैं। दिन्नणीय श्रोर उत्तरीय बौद्ध प्रन्थों में परस्पर बड़ा भेद पाया नाता है । राजतरंगिणी से इस धर्माशोक का समय ठीक वहीं सिद्ध होता है जो वर्तमान ऐतिहासिक प्रचलित

राजतरंगिणी प्रथमस्तरङ्कः ।

यः शान्त वृजिनो राजा प्रपन्नो निज शासनम् । शुष्कलेत्र वितस्तात्रौ तस्तार स्तूप मगडलैः॥ १०२ ॥ धर्माग्यविहारान्तर्वितस्तात्र पुरेभवत् । यत्कृतं चैत्यसुत्सेधावधिप्राप्यक्तमेक्णम् ॥१०३॥ स पगनवत्या गेहानां लक्कैर्वदमीसमुख्वलैः। गरीयसीं पुरीं श्रीमांश्चके श्रीमगरीं नृपः॥ १०४॥

मौर्यवंशीय सम्राट् श्रशोक का स्वीकार करते हैं। अब यह बात भली प्रकार स्पष्ट होगई कि वर्तमान ऐतिहासिकों का सुप्रसिद्ध बौद्ध ध्रशोक वास्तव में यही काश्मीर का गोनन्द वंशीय धर्माशोक ही है। अशोक के शिला लेखों में अशोक का नाम कहीं नहीं आता, केवल 'देवानां प्रियदर्शी राजा' यही नाम प्राप्त होता है। ध्रतः यह नहीं कहा जासकता कि ये शिलालेख आशोक मौर्य द्वारा ही खुदबाये गए हैं। हाल ही में 'मास्की' में जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उस पर यह वाक्य अंकित है कि—''देवताओं के प्रिय अशोक की ओर से ऐसा कहना—'' केवल इस अकेले और हाल ही में प्राप्त शिलालेख को छोड़ कर और कहीं अशोक का नाम प्राप्त नहीं होता। परन्तु इस मास्की के शिला लेख द्वारा भी यह सिद्ध नहीं होता कि कि यह अशोक मौर्य है अथवा गोनन्दी। अन्य सब प्राप्तव्य तथ्यों के आधार पर निस्सकोच होकर यह परिणाम निकाल सकते हैं कि ये शिलालेख काश्मीर के गोनन्द वंशीय अशोक द्वारा ही खुदबाए गए हैं।

हम प्रचित ग्रीक समसायिकता को एक नये रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, अतः हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम किसी बहुत ही स्पष्ट और प्रवल प्रमाण द्वारा प्रचलित ग्रीक समसायिकता को अमपूर्ण सिद्ध करने के लिये प्रस्तुत करें। हमें विश्वास हैं कि हम बड़ी सफलता के साथ एक ऐसा ही पुष्ट प्रमाण उपस्थित कर सकते हैं।

प्रचलित मतानुसार चन्द्रगुप्त मौर्य ने नन्द्वंश को नष्ट कर के मगध के राज्य सिंहासन पर अधिकार प्राप्त किया | इस का मुख्य सहःयक चाण्क्य नामक एक असाधारण प्रतिभाशाली राजनीतिज्ञ था । वास्तव में चाण्क्य की प्रतिज्ञा के कारण ही चन्द्रगुप्त मौर्य को सफलता हो सकी । यही चाण्क्य, अर्थात् आचार्य कौटिल्य, चन्द्रगुप्त के शासन काल में भी उसका प्रधानामात्य तथा गुरु बन कर रहा । साथ ही यह भी माना जाता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य तथा यूनानी सैल्यूक्स में हुई सन्धि के उपरान्त मैगस्थनीज नाम का यूनानी सरकार का एक दूत चन्द्रगुप्त के दरबार में बहुत समय तक रहा । सौभाग्य से आचार्य चाण्क्य का राजनीति

पर एक ग्रन्थ ''कौटिल्य अर्थ शास्त्र'' के नाम से उपलब्ध होता है; दूसरी और मैगस्थनीज़ के संस्मरणों के कुछ भाग भी प्राप्त होते हैं। यद्यपि आचार्य कौटिल्य का प्रन्थ राजनीति के सिद्धान्तों पर विचार करता है तथापि यह बात भी इतनी ही स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ में वर्णित शासन पद्धित और राष्ट्र व्यवस्था तत्कालीन भारत में भी अवश्य प्रचलित होगी, क्योंकि आचार्य कौटिल्य न केवल चन्द्रगुप्त के प्रधानामात्य और गुरु ही थे अपितु उन्हीं की सहायता द्वारा ही चन्द्रगुप्त राज्य स्थापित कर पाया था, अतः उन को अपने प्रत्येक विचार को कियात्मक रूप देने का पूर्ण अवसर प्राप्त था। वर्तमान ऐतिहासिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं। वे लोग स्वयं भी कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार ही मौर्यकालीन राष्ट्रव्यवस्था तथा शासन पद्धति का वर्णन करते हैं। मैगस्थनीज के वर्णन तो उस के आखों देखे तथ्यों के संस्मरण मात्र ही हैं, अतः उन पर अनैतिहासिक होने का दोष डाला ही नहीं जा सकता।

यह देख कर अत्यिषिक आश्चर्य होता है कि मैगस्थनीज के संस्मरणों का जितना भाग प्राप्त होता है उस में भारतवर्ष की खेती, भूमि, प्राकृतिक दशा, निवासी, राजदरवार आदि का तो विशद वर्णन प्राप्त होता है परन्तु उसमें चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधान मन्त्री और गुरु आदि राजनीतिज्ञ कौटिल्य का नाम तक भी कहीं प्राप्त नहीं होता। चन्द्रगुप्त और उस के दरवार का वर्णन करते हुए चाण्क्य का निर्देश मात्र भी न करना ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार कि रामायण लिखते हुए विशव विश्वामित्र का निर्देश भी न करना। यह कहा जा सकता है कि मेगस्थनीज़ के संस्मरण बहुत ही अधूरी दशा में टुकड़े २ के रूप में प्राप्त होते हैं। परन्तु उस के ६१ टुकड़ों में कहीं भी आचार्य चाण्क्य का संकेत मात्र भी तो प्रतीत नहीं होता। यह बात सचमुच बहुत ही आश्चर्य जनक है।

इस वात की श्रोर यदि विशेष ध्यान न दिया जाय तो भी एक दूसरी वात को देख कर तो यह श्राश्चर्य चरम सीमा तक पहुंच जाता है। वह वात यह है कि कोटिल्य श्रयंशास्त्र तथा मैगस्यनीज के संस्मरणों में वर्णित कतिपय एक ही विषय की वातों में ज़मीन आस्मान का अन्तर है। किसी एक वस्तु या संस्था का दोनों ने दो सर्वया प्रतिकृत रूपों में वर्णन किया है। उन वर्णनों को देख कर यह बात नहीं कही जा सकती कि दोनों महानुभाव एक ही शासन व्यवस्था का वर्णन कर रहे हैं। उदाहरण के लिये हम यहां कुछ वातें उद्भृत करते हैं—

१. किलों के निर्माण प्रकार में वड़ा भारी भेद प्रतीत होता है।
मैगस्यनीज़ के श्रनुसार मौर्यकाल में किलों के परकोटे लकड़ी के वनाए जाते थे।
मैगस्यनीज़ के भारत वर्णन के खगड़ २४ तथा २६ में लिखा है—

"गंगा की अधिकतम चौड़ाई १०० स्टेडिआ (लगभग १२ मील) है, वह २० फेदम गहरी है। गंगा तथा एक और नदी के संगम पर पालोबोआ (पाटलीपुत्र) नगर वसा हुआ है। यह नगर ८० स्टेडिआ लम्बा तथा १४ स्टेडिआ चौड़ा है "इस के चारों और लकड़ी का परकोट है, जिस में वाण चलाने के लिये जगह जगह छेद वने हुए हैं। इस के चारों और खाई है। इस नगर के राना का नाम सैगड़ाकोइस (चन्द्रगुप्त) है। " श्रीक लेखक स्ट्रैबों का कथन है कि मैगस्थनीज इसी भारतीय राजा के दरवार में रहा था।

"सेंकड़ों नगर निदयों और समुद्र के किनारे वसे हुए हैं, परन्तु ये नगर इंटों के न बना कर लकड़ी के बनाए गए हैं। वर्षा बहुत होने के कारण ये नगर लकड़ी के बनाए गए हैं। " सब से बड़ा नगर पालीबोधा है, जो गंगा और इरानो बोख्रस (सर विलियम जोन्स के मतानुसार सोन नदी) के संगम पर बसा हुवा है। गंगा भारत की सब से बड़ी नदी है। और इरानोबोद्यस सम्भवतः भारत की तीसरे नम्बर की नदी है। यद्यपि खन्य देशों की बड़ी से बड़ी नदियों से भी यह नदी बड़ी है तथापि गंगा से छोटी है।" र

<sup>1.</sup> Fragments of India. Magasthenes:

Frag. 25.

<sup>2. . . . &</sup>quot;

दूसरी त्रोर त्राचार्य कोटिल्य ने जहां दुर्ग निर्माण का वर्णन किया है वहां उन्होंने स्पष्ट रूप से उन्हें ईटों से बनाने का निदेंश किया है । नगर भी ईटों से ही बनाने को कहा है । त्राचार्य कौटिल्य ने लकड़ी को तो सड़कों तक में इस्तेमाल करने से मना किया है । उनका कथन है—''रयों के मार्ग ताल के लम्बे २ तनों त्रायवा पत्थरों से बनाने चाहिएं लकड़ी से नहीं। क्योंकि लकड़ी में त्राग घर बना कर रहती है—।''?

इसी प्रकार दोनों लेखकों द्वारा वर्णित किलों की लम्बाई चौड़ाई श्रादि में भी बड़ा भेद है ।"<sup>8</sup>

२. मैगस्थनीज़ के भारत वर्णन में बौद्ध धर्म का ज़िकर प्राप्त होता है। यद्यपि यह वर्णन बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि उस समय तक बौद्ध धर्म राज-धर्म नहीं बना था, तथापि उसने महात्मा बुद्ध का नाम बड़े सन्मान से लिया है। उस का कथन है—"भारतीयों में कई ऐसे विचारक (Philosopher) हैं जो बोत्तो (बुद्ध) के अनुयायी हैं। वे उसे देवता के समान पूजते हैं और उस की असाधारण पवित्रता स्वीकार करते हैं।

( कौटिल्य अर्थशास्त्र श्रधि० २ । अध्या० ३ )

वप्रस्योपिर प्राकारं विष्कम्मिद्धगुणोत्सेधं पेटकं.....कारयेत्।
 (कौटिल्य अर्थशास्त्र अधि० २। अध्या० ३)

२. रथचर्यासंचारं तालमुरजकैः ""वा शैलं कारयेत्। न त्वेव काए-मयमग्निः श्रवहितो हि तस्मिन् वसति।

<sup>3.</sup> मैगस्थनीज़ ने अन्य स्थानों पर 'फिलौसफर' शब्द ब्राह्मणों के लिये प्रयुक्त किया है। यहां उस का अभिप्राय वौद्ध भिचुओं से हैं। स्ट्रैवो आदि कुछ श्रीक लेखकों का कथन है कि इस वर्णन में मैगस्थनीज़ ने वौद्ध भिचुओं को भारतीय ब्राह्मणों से सर्वथा पृथक् वर्णित किया है।

<sup>8.</sup> Fragments of Indica. Megasthnese. Frag. 43.

मैगस्यनीज़ के इस उद्धरण से यह स्पष्ट रूपसे विदित होता है कि उस के समय भारतर्वि में बौद्धधर्मावलिम्बयों की पर्याप्त संख्या थी, श्रोर उन्हें घृणा की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। बौद्ध धर्मानुयायी उस समय तक भारत के श्रन्य सम्प्रदायों के समान एक सम्प्रदाय के रूप में परिवर्तित हो चुके थे, परन्तु श्रमी बौद्ध धर्म सम्पूर्ण भारतन्यापी नहीं बन पाया था।

दूसरी श्रोर कौटिल्य अर्थशास्त्र में बौद्ध धर्म या उस के अनुयायियों का वर्णन कहीं भी प्राप्त नहीं होता | केवल तीन शब्द इस प्रकार के प्राप्त होते हैं जिन के श्राधार पर कौटिल्य के समय बौद्ध धर्मावलिम्बयों की सत्ता सिद्ध की जा सकती है | ये तीन शब्द 'पाषगढ 'शाक्याजीवक' श्रीर 'श्रमण' हैं।

संस्कृत साहित्य में 'पापगड' का वास्तविक द्रार्थ नास्तिक द्रोर श्रनाचारी है । यह राज्द संस्कृत साहित्य में बहुत बदनाम है । 'राज्द-कल्पद्रुम में पापगड का अर्थ है—'पः वेद्धर्मः तं खगडयित ।'' इसके बाद कहा है —'' पा राज्द का श्रमिप्राय त्रयी धर्म के पालन करने से है, ने लोग उस का खगडन करते हैं इसी से उन्हें पापगड कहा जाता है । ये पापगड नाना वेराधारी और नाना प्रकार के होते हैं ।'' मजुस्मृति में पापगडी के लिये कहा है—''उसे शीघ्र ही नगर से बाहर निकाल दे ।'' युक्ति कल्पतरु में इन पापगिडयों के लिये बहुत से श्रमान ननक विशेषण देकर उन्हें दूसरे राष्ट्रों में गुप्तचर के रूप में नियुक्त करने की सलाह दी है—''क्रुद्ध तथा लोभी पाषगडी श्रीर श्रजुमवी तथा तत्व भाषी तापसों को परराष्ट्रों में नियुक्त करना चाहिये।'' व

२. चिप्रं निर्वासयेत् पुरात्॥

<sup>(</sup>मनुस्मृति अ०६)

३ श्रक्रुद्धांश्च तथा लुब्धान् दृष्टार्थास्तत्वभाषिणः॥ पापिण्डनस्तापसादीन् परराष्ट्रेषु योजयेत्॥ (युक्तिकल्पतरु)

कौटिल्य श्रर्य शास्त्र में 'पापएड' शब्द बौद्ध चापएकों के लिये प्रयुक्त किया गया प्रतीत होता है। कौटिल्यकाल में इन बौद्ध क्षपणकों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था । वे समाज से पृथक् समभे जाते थे । उन्हें गुप्त-चर के रूप में प्रयुक्त किया जाता था । विशाखदत्त के 'मुदाराच्चस' नाटक के श्रनुमार चाण्क्य ने क्षपण्क गुप्तचर रखे हुए थे। कौटिल्य श्रर्थशास्त्र में इन चपणकों के लिये कहा है-"'पापगड श्रीर चागडालों को शमशान के समीप वसाना चाहिये।" अर्थशास्त्र में सभी स्थानों पर पाषराडों का वर्णन अन्य ब्रह्मचारी, तपस्वी, वानप्रस्थी, संन्यासी त्रादि पूज्य लोगों से जुदा किया है। जहां इन तपस्त्रियों के अपराधों पर दग्रडविधान वर्णित किया गया है वहां लिखा है--- ''पाषएड सम्धुर्त्रों के पास क्यों कि सोना चांदी नहीं होता ब्रातः उन्हें साधारण श्रपराधों पर उपवास, वत त्रादि का दगड देना चाहिये, परन्तु गुरु श्रपराधों पर उन्हें श्रीर लोगों की तरह सजा मिलनी चाहिये।" पाषपड लोगों द्वारा गुप्तचर का कार्य, तथा अन्य ऐसे कार्य जिनमें छद्यवेश की आवश्यकता पड़े, करवाने का त्राचार्य कौटिल्य ने निर्देश किया है। यहां तक कि जब राजा किसी दुर्ग में रात्र द्वारा घेर लिया जाय, तत्र बचाव का और कोई उपाय न देखकर उसे सलाह दी गई है कि वह — ''पापगड का वेश बनाकर योड़े से लोगों के साथ गुप्तहार से निकल जाय।" ''चित्रकार, बढ़ई, पापगड, नट, ज्यापारी तथा वेश बदलते हुए 

(कौटिल्य अर्थशास्त्र श्रधि० ३। अध्या० १६)

१. पापएड चएडालानां श्मशानान्ते वासः।

२. श्रहिरएयसुवर्णाः पापएडसाधवस्ते यथास्वं उपवासवतैराराधयेयुः श्रन्यत्र पारुष्य स्तेय साहस सङ्ग्रहणेभ्य । तेषु यथोक्तादएडाःकार्याः । (कौटिल्य श्रर्थ० श्रधि ३. श्रध्या० १६)

३. प्रसिद्धपार्श्वेण ''' पापएडछुद्मना मन्दपरिवारो निर्गच्छेत्। ( कौ० श्रर्थे० श्रिध० १२ श्र० ५ )

ध. "कारु शिल्पि पापग्ड कुशीलव वैदेहक व्यञ्जकाम्.....' (कौटिल्य अर्थ० अधि० १३ अध्या० ३)

इन सब उद्धरणों से यही प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय बौद्ध चापणकों को बड़ी नीची दिष्ट से देखा जाता था।

'शाक्य' का अभिप्राय वौद्धधर्मीवलम्बी प्रतीत होता है। इन को तुच्छ तथा घृणा युक्त दृष्टि से देखा जाता था। कोटिल्य अर्थशास्त्र में कहा है कि ''जो शाक्य आजीवकों (भिज्जुओं) को देविपतृकार्यों में भोजन कराए उसे १०० पण दग्रड मिलना चाहिये।''<sup>8</sup> इस प्रकरण को छोड़ कर शाक्य शब्द सम्पूर्ण अर्थ शास्त्र में अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता। 'श्रमण' का अभिप्राय भी बौद्ध सन्यासियों से है। 'श्रमण' शब्द भी 'शाक्य' शब्द की तरह सम्पूर्ण अर्थ-शास्त्र में केवल एक स्थान पर ही प्राप्त होता है; वहां श्रमणों को गुप्तचर बनाने के लिये कहा गया है।

इस प्रकार यह भली प्रकार सिंद्ध हो जाता है कि जहां मैगस्थनीज़ के समय बौद्ध लोगों का अच्छा सन्मान था और उन की संख्या भी पर्याप्त थी वहां आचार्य कौटिल्य के समय बौद्ध संन्यासियों को नीची दृष्टि से देखा जाता था यह बड़ा भारी भेद है।

इन दोनों भेदों के अतिरिक्त कौटिल्य अर्थशास्त्र तथा मैगस्थनीज़ के भारतवर्ष में और भी बहुत से भेद हैं | ये भेद दोनों अन्यों के पूरे २ प्रकरणों पर आश्रित हैं | अतः हम यहां इनकी प्रतीक न दे सकेंगे । ये भेद निम्निलिखित हैं—

३. कौटिल्य ऋर्यशास्त्र में मैगस्थनीज़ के भारत वर्णन की अपेक्षा आवा-गमन के लिये सड़कों का बड़ा विस्तृत वर्णन है। यहां तक कि भिन्न २ सड़कों की चौड़ाई, उन की रचना आदि के सम्बन्धों में भी खूब विस्तार से लिखा गया है।

४. शाक्याजीवकादोन् वृपलप्रविज्ञान् देविषितृकार्येषु भोजयतः शत्यो द्राडः। (कौटिल्य श्रर्थशास्त्र श्रिथ०३ श्रध्या० २०)

५. वने वनचरैः कार्याः श्रमणाटविकादयः । पर प्रवृत्ति ज्ञानार्थाः शीघ्राः चार परम्पराः ॥ ( कौटिल्य० श्रघि० १ श्रध्या० १२ )

परन्तु उस में दूरी प्रदर्शक पत्थरों का कहीं वर्णन नहीं है । मैगस्यनीज् ने अपने भारत-वर्णन में दूरी प्रदर्शक पत्थरों का वर्णन किया है 1

- ४. मैगस्यनीज़ ने किसानों में पानी के विभाग का वर्णन किया है । कोटिल्य अर्थशास्त्र में इस सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि कोटिल्य के समय पानी के विभाग का कार्य सरकार के आधीन नहीं था अपितु यह काम कृषिकारों के अपने संघों द्वारा ही हुवा करता था।
- ४. मैगस्यनीज़ ने प्रत्येक हाथी के साथ जितने नौकर नौकरानियों की संख्या दी है उस की अपेक्षा आचार्य चाण्यय ने हाथी के पालकों की संख्या बहुत अधिक वर्णित की है। कौटिल्य ने मैगस्थनीज़ की अपेक्षा हाथियों की महत्ता पर बहुत अधिक बल दिया है।
- ६. मैगस्थनीज के अनुसार उस समय हाथी और घोड़े रखने का अधिकार केवल राजा को ही या परन्तु आचार्य कौटिल्य ने इस प्रकार के किसी प्रतिवन्ध का वर्णन नहीं किया । यद्यपि हाथी घोड़ों के सम्बन्ध में उन्होंने मैगस्थनीज की अपेद्या बहुत अधिक लिखा है।
- ७. मैगस्थनीन का भारत-वर्णन पढ़ कर यह प्रभाव पड़ता है कि सम्राट्ट चन्द्रगुप्त प्रना से प्रायः मिलते रहते थे, उन्हें बहुत अधिक गुप्त नहीं रखा जाता था। परन्तु आचार्य कौटिल्य ने राना के शरीर रक्षकों की नियुक्ति तथा उसे गुप्त और सुरिच्चित रखने पर बहुत अधिक बल दिया है। उन के अनुसार राजा को प्रना से बहुत ही सुरिच्चित रखा जाता था।
- ्. मैगस्यनीन के अनुसार पूजा के लिये राजा नगर के मन्दिरों में जाता था परन्तु आचार्य कौटिल्य ने इस कार्य के लिये राज महल में ही मन्दिर वनाने की सलाह दी है।
- ह. कौटिल्य व्यर्थशास्त्र तथा मैगस्यनीज के भारत वर्णन में शिकार तथा वन रक्षकों के सम्पूर्ण वर्णन में भारी भेद हैं।

- (० मैगस्यनीन ने लिखा है—''सम्पूर्ण भारतीय विल्कुल स्वतन्त्र हैं। उनमें कोई दास नहीं। भारतीयों के मित्र पड़ोसी लैकिडिमोनियन (Lakede-amonians) हेलट (Helet) जाति वालों को दास बना कर उन से नीचे. दर्ने का काम कराते हैं परन्तु भारतीय लोग अपने शत्रुओं से भी दास का व्यवहार नहीं करते।'' मैगस्यनीन के इस वर्णन से प्रतीत होता है कि जिन दिनों वह भारत में या उन दिनों यहां दासत्व प्रया का सर्वया अभाव या। परन्तु आचार्यः कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेक स्थानों पर दासों का वर्णन आता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के तृतीय अधिकरण का १३ वां अध्याय, जो पर्याप्त लम्बा चौड़ा है, दासों से सम्बन्ध रखने वाले नियमों पर ही लिखा गया है। इस अध्याय का शीर्षक है '' दास कल्पः।''
- ११. व्यापार, व्यवसाय, कर, श्रपराध, दग्रडविधान श्रादि के सम्बन्ध में मैगस्थनीज़ का वर्णन विल्कुल प्रारम्भिक, साधारण श्रोर श्रपूर्ण है । कौटिल्य. श्रर्थशास्त्र का वर्णन उस की श्रपेचा बहुत श्रधिक पूर्ण श्रोर उन्नत है।
- १२. इसी प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र का गुप्तचर विभाग मैगस्थनीज़ द्वारा विर्णित गुप्तचर विभाग से कहीं अधिक उन्नत और पूर्ण है । उसे पढ़ कर मैगस्थनीज़. द्वारा कथित यह धारणा कि, भारतीयों में चोरी आदि पाप तथा साहस के कार्य प्रायः विल्कुल नहीं होते थे, नष्ट हो जाती है।
- १३. राजदूत मैगस्यनीज तथा श्राचार्य चाण्क्य के ग्रन्थों में सरकार की रचना, शासन प्रवन्य, श्रार्थिक प्रवन्य, नगर समितियां, नगर निरीचक, भूमि निरीक्षक, स्थानीय संस्थाएं श्रादि के वर्णनों में भारी भेद है। यह भेद केवल इसी वात के श्राधार पर नहीं टाला जा सकता कि मैगस्यनीज का सम्पूर्ण भारत वर्णन प्राप्त नहीं होता। उस का जितना श्रंश प्राप्त होता है, उस में श्रोर श्राचार्य चाण्क्य के वर्णनों में भारी भेद है।

<sup>1.</sup> Fragments of India, Magasthenese. Frag. 26.

२. कौटिल्य अर्थशास्त्र अधि० २ अध्या० १

परन्तु उक्त दोनों ग्रन्थों के सम्पूर्ण वर्णनों में केवल भेद ही भेद नहीं है कुछ समानतायें भी हैं। उपज, वर्ष की फसलें, किले का स्थान, किले के परकोंटे में गोली चलाने के छेद, हाथी पालना, भारतीयों में बहुविवाह की प्रथा, जीवन का ढंग, विवाह का उद्देश्य, पुत्र पैदा करने को धर्म समम्मना, राजा की मुख्यता—इन सब बातों में कौटिल्य अर्थशास्त्र तथा मैगस्थनीज के वर्णन लगभग एक समान ही हैं। इन समानताओं पर पृथक २ कुछ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं।

दोनों यन्थों के उपर्युक्त तुलनात्मक अनुशीलन द्वारा एक बात बड़े स्पष्ट रूप में दिखाई देती है, वह यह कि आचार्य चाण्क्य तथा राजदूत मैगस्थनीज के - लेखों में परस्पर जो समानताएं पाई जाती हैं वे प्रायः सभी इस प्रकार की हैं, जो त्राज तक भी लगभग उसी रूप में चली त्रारही हैं। त्राज भी भारत में उतनी ही बार खेती बोई जाती है और उतनी ही फसलें होती हैं जितनी कौटिल्य या मैगस्थनीन ने वर्णन की हैं। किले का स्थान चुनना, उसके परकोटे में छेद होना त्रादि बातें मुगल काल के अन्त तक उसी प्रकार की जाती रही हैं। वहु विवाह की प्रया का उन्मूलन करने के लिये यद्यपि यतन अवश्य किया जा रहा है तथापि वह त्राज तक भारत में मौजूद है । त्राज भी भारतीय जनता राजा की मुख्यता उसी रूप में स्वीकार करती है। इस समय तक भी पुत्र पैदा करना धर्म के अन्तर्गत समका जाता है । अतः इन समानताओं के श्राधार पर यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि श्राचार्य चाण्क्य श्रोर राजदूत मैगस्यनीज अवश्य ही समकालीन हुए हैं। दूसरी ओर दोनों अन्यों के वर्णनों में जो भेद हैं, उन में से अधिकांश धर्म, समाज की दशा, कानून, शासन ज्यवस्था, श्रोर किसी वस्तु के वर्णन के विस्तार में है। ये सब बातें ऐसी हैं जिन में काल के भेद से परिवर्तन आता रहता है।

कौटिल्य श्रर्थ शास्त्र और मैगस्थनीज के वर्णनों में परस्पर भेट देख कर जर्मनी के डाक्टर स्टीन ने तो कौटिल्य श्रर्थशास्त्र को श्राचार्य चासक्य कृत मानने से ही इनकार कर दिया है। वास्तव में दोनों ग्रन्यों के वर्णनों में परस्पर इतना भारी भेद है कि उन्हें एक ही काल में लिखा हुआ माना ही नहीं जा सकता।

इसी प्रकार कौटिल्य में नियोग का वर्णन भी प्राप्त होता है। यदि कोई राजपुरुष विदेश गया हो तो उसकी स्त्री को पुनर्विवाह का श्रिषकार न था। पर वह किसी और व्यक्ति से बच्चा उत्पन्न कर सकती थी। इस तरह अपने वंश की रज्ञा के लिए बच्चा पैदा कर लेना वदनामी का कारण नहीं होना चाहिए।

स्मृति ग्रन्थों में यह प्राप्त होता है कि पहले नियोग होता था। श्रातः कौटिल्य उन से पूर्ववर्ती सिद्ध होता है।

- 1. Magasthenese and Koutilya. Dr. Otto Stein. ( मूल जर्मन ग्रन्थ ) page 298.
  - २. कीटिल्य अर्थशास्त्र अधि० २। अध्या० ४।



#### छठा जाध्याय

#### पश्चाम

श्रंग्रेज ऐतिहासिक भारतवर्ष के प्राचीन को एक ऐसा नया और अञ्चता विषय सममते हैं, जिस की चिन्ता प्राचीन भारतीयों ने तिलमात्र भी नहीं की यी; श्रतः वे अपना यह पूर्ण श्राधकार सममते हैं कि इस देश के प्राचीन इतिहास की तिथियों का निर्णय वे अपने दिमाग से करें । मि॰ एलफिन्स्टन का कथन है— ''सिकन्दर के भारत श्राक्रमण् से पूर्व के भारतीय इतिहास की किसी घटना की कोई तिथि निश्चित नहीं की जा सकती, और मुसल्मानों के भारत पर श्राक्रमण् करने से पूर्व भारत के किसी जातीय परिवर्तन के सम्बन्ध में निश्चय से कुछ नहीं कहा जा सकता।'' प्रो॰ मैक्समूलर भारतवर्ष को एक विचारकों और दार्शनिकों का देश सममते हैं श्रतः उन के ख्याल में यहां प्राचीन इतिहास का पूर्ण श्रभाव है । उनका कथन है—''जहां प्राचीन श्रीक संसार को जीवन तथा वास्तविकता से पूर्ण सममते थे वहां प्राचीन भारतीय संसार को सन्न श्रोर श्रम मानते थे । प्राचीन ग्रीक और भारतीय श्रार्थ जाति के ऐतिहासिक विकास के दो सर्वथा प्रतिकूल सिरे हैं।'' डाक्टर फ्लीट का कथन है—''यद्यपि प्राचीन हिन्दुओं का श्रन्य साहित्य बहुत धनी है तथापि उस में कोई विध्यसनीय ऐतिहासिक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता।'' ऐसे ही मत श्रन्य श्रंग्रेज ऐतिहासिकों के भी हैं।

इन उद्धरणों द्वारा हम यही बताना चाहते हैं कि भारत के प्राचीन साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं की उपलब्धि ग्रसम्भव मान कर पाश्चात्य

<sup>1.</sup> History of India. Elphinstone. Page 11.

<sup>2.</sup> History of Sanskrit Literature. Max Muller. Page 9.

<sup>3.</sup> Imperial gazetteer of India. Dr. J. F. Fleet's article on 'Epigraphy.'

ऐतिहासिक विदेशी साहित्यों में जहां नहां भारत का कुछ वर्णन प्राप्त होता है उसी के आधार पर इस देश के प्राचीन इतिहास को निर्णय करने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु यह करते हुए जब वे भारतीय साहित्य में उपलब्ध होने वाले वर्णनों की सर्वथा उपेन्ना कर देते हैं तब उन के निकाले हुए परिणाम पूर्णतया भ्रमात्मक श्रीर अशुद्ध वन जाते हैं।

प्राचीन भारतीय इतिहास ज्ञान से अवगत थे या नहीं इस की विवेचना हम अपने इतिहास के प्रथम खराड में भली प्रकार कर चुके हैं । यदि यह मान भी लिया जाय कि प्राचीन भारतीयों में आजकल की ऐतिहासिक बुद्धि नहीं थी तत्र भी भारत के प्राचीन साहित्य में तत्कालीन राजवंशों के जो तिथि सहित वर्णन उपलब्ध होते हैं उन की सर्वया उपेक्षा कर देना बिल्कुल अयुक्तियुक्त होगा। ऐतिहासिक बुद्धि के श्रभाव का यह श्रभिप्राय कदापि नहीं है कि ऐसा व्यक्ति यदि किसी का कुछ वर्णन करेगा तो वह सर्वया श्रशुद्ध होगा । इस का श्रभिप्राय यही है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखे गये वर्णनों में घटनात्रों की परम्परा तथा उन के द्वारा निकाले गए परिणामों में भ्रम रहने की पूरी सम्भावना है । अतः उस भ्रवस्था में यही उचित होगा कि उन वर्णनों अथवा परिणामों सत्यता जांचने के लिये अन्य कसौटियां भी व्यवहार में लाई जांय । उन वर्णनों। को सर्वथा त्रशुद्ध कह कर छोड़ देना ही ऐतिहासिक बुद्धि के त्रभाव का प्रमाण समभा जायगा । हम देखते हैं कि पाश्चात्य ऐतिहासिक अपने अनुचित विश्वासों तथा अधूरे विदेशी प्रमाणों द्वारा इस देश के प्राचीन इतिहास का निर्माण करते हैं श्रीर उस इतिहास को सत्य सिद्ध करने के लिये भारतीय साहित्य में उपलब्ध होने वाले तिथिक्रम या घटनात्रों की परम्परा को तोड मरोड कर या भींचभांच कर उसी कल्पना में सम्बन्ध कर देने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिये पुराणों में नन्दवंश के राजकाल की सम्पूर्ण भवधि १०० वर्ष प्राप्त होती है परन्तु पाश्चात्य ऐतिहासिक त्रपनी कल्पित ग्रीक समसामयिकता को सिद्ध करने के लिये इसे, बिना किसी आधार के, ५० वर्ष कर देतें हैं।

फिर, भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य को सर्वया इतिहास शून्य कहना भी तो सत्य नहीं है। यदि कुछ प्रन्थों में अविश्वसनीय और असम्भव तिथियां प्राप्त होती हैं तो केवल इसी आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि भारत का सम्पूर्ण प्राचीन साहित्य तत्कालीन इतिहास के सम्बन्ध में इसी प्रकार के असम्भव वर्णनों से भरा हुवा है। भारत का सम्पूर्ण प्राचीन साहित्य किसी एक ही व्यक्ति का लिखा हुवा तो नहीं है, कि उस में से एक घटना को असम्भव सिद्ध कर के सम्पूर्ण साहित्य को ही असम्बन्ध और असम्भव घटनाओं से पूर्ण मान लिया जाय। यदि उस में राम के ६० हजार वर्ष राज्य करने की हास्यास्पद बात प्राप्त होती है तो दूसरी ओर 'राजतरंगिणी' जैसे प्राचीन शुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रन्थ भी तो उपलब्ध होते हैं। स्वयं पुराण ग्रन्थों में, विशेष कर विष्णु पुराण में, जो राजवंशावलियां पूरे तिथिकम सिहत प्राप्त होती हैं उन्हें असत्य कहने का कोई कारण नहीं है। सौभाग्य से अब भारत के प्राचीन साहित्य में ऐतिहासिक सामग्री की सत्ता स्वीकार करने वाले पाश्चात्य विद्वानों का सर्वथा अभाव नहीं रहा। प्रो० विलसन और श्रीयुत पाजीटर जैसे महानुभाव स्पष्ट रूप में इस बात को स्वीकार करते हैं।

काल माप तथा काल गणना पूर्ण रूप से शुद्ध करने का भारतीयों का प्राचीन काल से स्वभाव है। इसी कारण भारत के प्राचीन साहित्य में ऋतु विभाग, वर्ष विभाग, नद्मत्रों श्रोर सौर मगडल की काल की दृष्टि से गित श्रादि का वर्णन खूत्र विस्तार से उपलब्ध होता है। ज्योतिष विद्या, काल की शुद्ध गणना जिसका मूल श्राधार है, भारतीयों ने ही सब से पूर्व श्राविष्कृत की थी। इस वीसवी सदी में भी, जहां विद्मान के श्रन्य श्रंगों में पाश्चात्य सम्यता बहुत उन्नति कर गई है। भारतीय ज्योतिष पाश्चात्य ज्योतिष से, काल गणना के सम्बन्ध में श्रिष्ठिक पूर्ण है, भारतीय श्रायों का कालगणना पूर्ण रूप से ठीक करने का स्वभाव इतना स्थायी है कि श्राज कल भी हिन्दू घरों में ब्राह्मण जब कभी कोई संस्कार कराते हैं तब वे उस समय के सृष्टि सम्वत्, वर्ष, अनृतु, मास, तिथि, घड़ी, पल, राशी श्रादि सम्पूर्ण काल गणना सम्बन्धी श्रंकों श्रथवा नामों का ठीक निर्देश करते हैं। कालगणना करना जिस जाति का स्वाभाविक गुण

है उसे ऐतिहासिक बुद्धि से सर्वथा शून्य कहना और उस के साहित्य में उपलब्ध होने वाले तिथिकम को सर्वथा असम्बद्ध मान लेना बुद्धिमत्ता से शून्य होगा।

चाहिये तो यह या कि प्राचीन भारतीय साहित्य में जो राजवंशावित्यां उपलब्ध होती हैं, अथवा जो तिथियां प्रथा से चलती आकर आज तक भी सम्पूर्ण भारत या उसके किसी भाग में व्यवहृत होती हैं, उन्हीं के आधार पर उनकी जांचकर, भारतीय इतिहास का निर्माण किया जाय । परन्तु ऐसा न करके पाधात्य त्यता को ऐतिहासिक भारतीय इतिहास की गौण साचियों के अधूरे वर्णनों के आधार पर हीभारतीय साहित्य की तिथियों को अमपूर्ण और असंगत मान लेते हैं।

प्रचलित ग्रीक समसामयिकता (Greek Synchronism) पर जो श्राक्तेप स्थापित किये जा सकते हैं उन्हें अत्यन्त संक्षेप से हम पिछले दो अध्यायों में वर्णित कर चुके हैं । उस समसामयिकता की संगति भी हम भारतीय इतिहास में अन्यत्र लगा चुके हैं । श्रीनारायण शास्त्री द्वारा आविष्कृत एक नवीन पर्शियन समसामयिकता का वर्णन भी किया जा चुका है । इन सब प्रमाणों के श्राधार पर हम महाभारत युद्ध को ३ । ३६ वर्ष ईसवी पूर्व स्वीकार करते हैं । श्रीर विष्णु प्रराण में उपलब्ध होने वाली राजवंशावली के श्राधार पर महाभारत के बाद हम निम्न तिथिकम को स्वीकार करते हैं—

१. वार्हद्रथ वंश .... ३१३६ ई० पू० से २१३३ ई० पू० तक .... २२ राजा

२. प्रद्योत वंश ''' २१३३ '' १६६४ '' ''' ४ '' (३. शिशुनाग वंश ''' १६६४ '' १६३५ '' ''' १० ''

४. नन्द वंशां .... १६३६ "१ १६३६ "१ " र १९

५. मीर्य वंश .... १५३५ " १२१६ " " १२ "

६. शुङ्ग वंश \*\*\* १२१६ \*\* ६१६ \*\* \*\*\* १० \*\*\*

७: करीन वंश \*\*\* ६१६ " ८३४ " \*\*\* ४ "

८. श्रान्धवंश ... ८२४ " ३२८ " "३२ 💅

E. गुप्तवंश · · · ३२८ <sup>11</sup> ८३ <sup>11</sup> · · · ७ <sup>15</sup>

इस तृतीय खराड में १६६५ ई० पू० से १५३५ ई० पू० तक के शिशुनाग वंश श्रीर नन्द वंश के इतिहास का वर्णन किया नायगा।

٠,٢

# द्वितीय भाग धार्मिक सुधारगा

#### प्रथम ऋध्याय

## बुद्ध का प्रादुर्भाव

-- →3@e----

भारतवर्ष के इतिहास में समय समय पर जो कान्तिकारी सुधारक जन्म लेते रहे हैं, उन में महात्मा बुद्ध का स्थान बहुत ऊंचा है । जिन दिनों महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उन दिनों इस देश का सामाजिक और वैयक्तिक आचार बहुत श्रवनत हो चुका था। लोग धर्म के वास्तिविक स्वरूप को भूल कर रूढ़ी के उपासक वन गए थे। इतिहास में इस युग को कर्मकाएड का युग कहा जाता है। इस कर्मकाएड का श्रभिप्राय यज्ञों से है । इन दिनों यज्ञ करना मोच प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन समभा जाता या। परन्तु 'यज्ञ' के वास्तिवक अभिप्राय को भूल कर लोग रात दिन श्राग में भिन्न भिन्न प्रकार की श्राहुतियां डालते रहने को ही यज्ञ-साधना समभते थे । वंद के मन्त्रों का अशुद्ध अर्थ समभा कर पशुविल को यज्ञ की श्रेष्टतम श्राहृति स्वीकार करते थे । सात्रिक श्रौर पौर्व-यज्ञों में सैंकडों, हजारों मूक और निरपराधी पशुओं की त्राहुति दी जाया करती थी। इसी प्रकार धर्म कें झन्य सामाजिक और वैयक्तिक त्राचरणों में भी वहुत झःघक विगाड़ आगया था । महात्मा बुद्ध न इसी रूढ़ी-पूजा के विरुद्ध आवाज उठाई । अपनी साधना , श्रीर तपस्या के बल से उन्होंने भारतवर्ष में युग-परिवर्तन कर दिया । श्रसीम हिंसा के भाव का नाश कर के उन्हों ने सम्पूर्ण भारतवर्ष को एक साथ अहिंसा के त्रत में दी चित कर लिया । भारतवर्ष की वह धार्मिक कान्ति इस देश के

इतिहास में सदैव अमर रहेगी | महात्मा बुद्ध ने कोई नया सम्प्रदाय स्थापित नहीं किया किन्तु उन्होंने केवल धर्म के सनातन और सच्चे स्वरूप का प्रतिपादन मात्र ही किया |

परन्तु उन के अनुयाइयों ने धीरे धीरे अपने नेता के वास्तविक भावों को भुला दिया । महात्मा बुद्ध के नाम पर एक भिन्न सम्प्रदाय की स्थापना कर षी गई । उनकी शिक्षाश्रों को तोड़ मोड़ कर उसे एक पृथक् मत का स्वरूप दे दिया गया । वास्तव में प्रत्येक सुधारक अपने समय की आवश्कताओं के अनुसार धर्म के कुछ पहलुओं पर ही विशेष वल दिया करता है। इसी तथ्य के अनुसार महात्मा बुद्ध ने उस पशुहिंसा के युग में ब्राहिंसा का पवित्र भाएड़ा खड़ा किया था। परन्तु उन के उपदेशों का केवल यही एक पहलू नहीं है। उन्होंने मनुष्य भीवन के प्रायः प्रत्येक श्राध्यात्मिक श्रोर श्राधार सम्बन्धी पहलू पर श्रपने विचार प्रगट किये हैं । ये विचार प्राचीन भारतीय विचारों के प्रतिरूप ही हैं। तथापि उन के अनुयाइयों ने एकमात्र अहिंसा के सिद्धान्त को लेकर एक पृथक अवैदिक सम्प्रदाय की रचना कर दी । फल यह हुआ कि कालान्तर में भारतवर्ष से बौद्ध धर्म का पूर्ण रूप से नाश हो गया । इस अध्याय में हम महात्मा बुद्ध के धार्मिक सिद्धान्तों श्रोर विचारों का उहिख करके श्रगले श्रध्याय में उनकी समीक्षा करेंगे।

महात्मा बुद्ध के जीवन तथा सिद्धान्तों का प्रतिपादन हम बौद्ध त्रिपिटक प्रन्थ महात्मा बुद्ध के देहावसान के बाद सभय पर लिखे जाते रहे | इन में महात्मा बुद्ध के उपदेशों तथा उनके जीवन की घटनात्रों का संग्रह है | इन ग्रन्थों में श्रानंक स्थानों पर अपने पय-प्रदर्शक की महत्ता श्रीर श्रलौकिकता सिद्ध करने के लिये अत्युक्ति से भी काम लिया गया है | ये सम्पूर्ण त्रिपिटक पाली भाषा में ही लिखे गये हैं |

#### इन ग्रन्थों के नाम ये हैं-



- १. दीव निकाय.
- २. मज्भिम निकाय.
- ३. संयुत्त निकाय.
- ४. श्रंगुत्तर निकाय.
- ५. खुद्धक निकाय.-
- १. खुद्धक पाप.
- २. धम्प पद्
- ३. उदान.
- ४. इति वुत्तकं.
- ५. सुत्त निपात.
- ६. विमान वत्थु.
- ७. पेत वत्थु.
- ८. थेर गाथा.
- तिरि गाथा.
- ₹०. जातक.
- ११. निद्देस
- १२. पति संभिदा.
- १३. श्रपदान.
- १५. बुद्ध वंश.
- १५. किया पिटक.

महात्मा युद्ध पाची धर्म के प्रचारक थें— महापरि निन्नान मुत्त ( महा परिनिर्वाण सूत्र ) के चतुर्थ अध्याय में महात्मा बुद्ध के कार्य के सम्बन्ध में कहा है— "सर्व श्रेष्ठ प्रमु! तुम्हारे मुल से निकले हुए शब्द सर्व श्रेष्ठ हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी गिरा दी गई चीज़ को प्रनः ठीक कर देता है, अथवा किसी छिपी चीज़ को प्रगट कर देता है, या किसी मटके हुए को ठीक राह दिला देता है, या अन्धकार में बत्ती द्वारा प्रकाश कर देता है जिस से आंखों वाले लोग वस्तुओं के वाह्य आकार को देख सकें—ठीक उसी प्रकार कुद्ध भगवान की कृपा से सत्य धर्म का पुनः प्रकाश कर दिया गया है। इसलिये में भी संत्र में सम्मिलित होना चाहता हुं।" इस वाक्य से स्पष्ट प्रतीत होता है कि महात्मा बुद्ध का उद्देश्य कोई पृथक सम्प्रदाय छड़ा करना नहीं था। वह केवल प्राचीन सत्य मार्ग का प्रचार ही करना चाहते थे।

'धम्म-चक्कण्वत्तन सुत्त ( धर्म-प्रवर्तन सूत्र ) में पुष्ट मार्गों का वर्णन इस प्रकार है—''काशी में एक समय महात्मा बुद्ध पांच भिद्धुओं के साथ 'दिग दाय' नामक कुटीर में ठहरे हुए थे। एक दिन पांचों भिद्धुओं को उन्होंने यह उपदेश दिया—'भिद्धुओं! मनुष्यों को चाहिये कि वे संसार के इन दो सीमान्त मार्गों का अनुसरण न करें। पहला मार्ग है भोग के आकर्षणमय पदार्थों का अतिशय सम्भोग। सन्तोष प्राप्ति का यह सर्वथा निकम्मा और हानिकर मार्ग है। सांसारिक व्यक्ति ही प्रायः इस मार्ग का अनुसरण करते हैं। दूसरा सीमान्त मार्ग है— अतिशय तपस्या। यह भी कष्टप्रद, निकम्मा और हानिकर है।

'हे भिन्नुग्रो, इन दोनों सीमात्रों से भिन्न एक मध्य का मार्ग तथागत ने बताया है। यह मार्ग श्रांखें खोल देता है; इस का अनुसरण करने वाला व्यक्ति संसार के यथार्थ रूप को समभ लेता है। यह मार्ग हृदय को शान्ति, उच्च बुद्धि, पूर्ण प्रसन्नता और निर्वाण की श्रोर ले जाता है। यह श्रेष्ठ मार्ग इन निम्न श्राठ भागों में विभक्त है:— 9

१ धम्म चक्क पवत्तन सृत्त. १ २, ३ श्रीर ४.

- १. सत्य दृष्टि
- २. सत्य भाव
- ३. सत्य भाषगा
- ४. सत्य व्यवहार
- ५. सत्य निर्वाह
- ६. सत्य प्रयतन
- ७. सत्य विचार Right Mindfulness.
- ≈. सत्य ध्यान Right Contemplation.

'भिजुश्रो ! वास्तिविक दुख निम्निलिखित हैं—जनम लेते हुए दुख होता है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है । श्रिप्रय से मिलना दुख है, प्रिय से बिछुड़ना दुख है, कोई बड़ी इच्छा पूर्ण न होना दुख है। संदेष में मोह से उत्पन्न होने वाले पांच महायोग दुख देने वाले हैं।"

'भिनु खो ! दुल की उत्पत्ति इस प्रकार होती है—''यह वह प्यास है जो भोग के खानन्द्र से नयी हो जाती है, इस के द्वारा मनुष्य सन्तोष प्राप्ति के लिये इधर से उधर मारा मारा भटकता है । दूमरे शब्दों में ख्रपनी वासनाओं को तृप्त करने की इच्छा ख्रयवा भविष्य जीवन में सुख प्राप्ति की इच्छा, या वर्तमान जीवन में सफलता की इच्छा ही दुख का कारण है।"

'भिज्ञुश्रो ! दुख निवारण के वही श्राठ मार्ग हैं जो पहले बताए गए हैं । इनके निवारण द्वारा कोई वासना शेप नहीं रहती । इसके द्वारा उपर्युक्त प्यास से छुटकारा हो जाता है ।"

महात्मा बुद्ध ने अपने देहान्त से पूर्व अन्तिम रुग्ण शैया पर से अपने शिष्यों को जो उपदेश दिया था वह आज सम्पूर्ण श्राप्त नहीं होता । 'महापरि निञ्चान

१. धम्म चक्क प्यथत्तन सूत्त ५.

<sup>₹. ,, ,, €</sup> 

<sup>₹. &</sup>quot;, 9. C.

सूत्त' में उनके बहुत से खरड प्राप्त होते हैं । इनके द्वारा महात्मा बुद्ध के मन्तन्यों का वास्तिवक ज्ञान हो जाता है । इस उपदेश में बेद्ध धर्म का सम्पूर्ण स्वरूप वर्णित है । इसी के ब्राधार पर हम यहां महात्मा बुद्ध के मन्तन्यों का अत्यन्त संन्तित परन्तु सारभूत परिचय ध्यपने पाठकों को देंगे।

महात्मा बुद्ध के सम्पूर्ण उपदेशों का उद्देश्य आत्म-निर्माण और आत्म-संयम है। इसके उपाय हैं—

(कः चार ध्यान (चत्तारो सत्तिपत्थान)

- १. शरीर पर ध्यान
- २. श्रनुभव पर घ्यान
- ३. भावों श्रौर विचारों पर ध्यान
- ४. बुद्धि श्रीर श्राचार पर घ्यान
- ( ख ) पाप के विरुद्ध चार महान प्रयत्न ( चत्तारो समप्पध्यान )
  - १. पाप भावना के उत्थान को रोकने का प्रयत
  - पाप की जो अवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं उन्हें उखाड़ फॅकने का प्रयत्न
  - २. जो भलाई इस समय उपस्थित नहीं है, उसे उत्पन्न करने का प्रयत्न
- ४. यदि भलाई मौजूद हो तो उसे बढ़ाने का प्रयत्न
   (ग) साधु बनने के चार मार्ग (चत्तारो इघि पाद)
  - १. साधुपन को प्राप्त करने के लिये इच्छा पूर्वक सच्चा ध्यान श्रीर पाप के विरोध में श्रध्यवसाय
  - २. पूर्ण ध्यान के साथ आवश्यक प्रयत्न तथा पाप के विरुद्ध अध्यवसाय—
  - पूर्ण ध्यान के साथ अपने हृद्य की खोज तथा पाप के विरुद्ध अध्यवसाय,

- (घ) पांच नैतिक शक्तियां (पञ्च बलानि)
  - १. विश्वास
  - ं २. शक्ति
    - ३. विचार
    - ४. त्रात्म निरीक्षण ( Contemplation )
    - ५. बुद्धि
- ( ङ ) सात बुद्धियां ( मत्त बोघाङ्क )
  - १. शक्ति
  - २. विचार
  - ₹.
  - ४. निरीक्षण
  - ५. श्राल्हाद
  - ६. शान्ति
  - ७. पवित्रता
- (च) भाठ मार्ग ( श्रारियो श्रल्थां किको मार्गो ) का वर्णन हम पहले कर चुके हैं।

इन सम्पूर्ण साधनाश्रों द्वारा निर्वाण की प्राप्ति होती है। तित होता है कि इस 'निर्वाण' शब्द से महात्मा बुद्ध का श्रामिप्राय मोक्ष का था। परन्तु उन के श्रानुयाइयों ने निर्वाण का एक नया श्रामिप्राय मान कर उसकी पुष्टि के लिये नवीन बौद्ध दर्शनों का निर्माण किया है। वे लोग इस निर्णयं का शाब्दिक श्रयं लेते हैं—'वुम्त जाना'। जिस प्रकार दीया तेल या बत्ती के समाप्त हो जाने पर बुम्त जाता है उसी प्रकार इन साधनाश्रों के द्वारा मनुष्य निर्वाण पद को प्राप्त होता है। उस का पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार वह सांसारिक दुखों से सदा के लिये छुट्टी पाजाता है।

# द्वितीय ऋध्याय

# महात्मा बुद्घ का जीवन-चरित्र

-3-7450000xe--

ईसवी सन् के प्रारम्भ से लगभग १५०० बरस पूर्व भारतवर्ष अनेक भागों में दिभक्त था। इन भागों पर भिन्न २ प्रकार की शासन-च्यवस्थाएं प्रचलित थीं। इन भागों को हम जुदा जुदा राज्य कह सकते हैं। कुछ राज्यों में एकात्मक राज-सत्ता कायम थी और कुछ पर अजातन्त्र स्थापित था। इन प्रजातन्त्र राज्यों में से एक में "शाक्य" जाति नित्रास किया करती थी। इसी शाक्य वंश के निर्वाचित राष्ट्रपति शुद्धादन के घर में ईसा से पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध का जन्म का नाम गौतम था।

भारतवर्ष के वर्तमान मानचित्र में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान को पर्याप्त
सुगमता और निश्चय के साथ प्राप्त किया जासकता है। हिमालय की नैपाल के निकटस्थ
पहाड़ियों और राप्ती नदी के बीच में करीब ३० मील की चौड़ाई का एक मैदान
है। यह मेदान खूब हरा भरा और उपजाऊ है। राप्ती नदी अवध के उत्तर पूर्वीय
भाग में बहती है। बौद्ध साहित्य में इसका नाम 'अविरावती' उपलब्ध होता है।
इस नदी के किनारे फैले हुए इस मैदान में ही शाक्यों का यह प्रजातन्त्र अवस्थित
था। उन के राष्ट्र का विस्तार अधिक नहीं था। इस राज्य की पूर्वीय सीमा
रोहणी नाम की एक छोटी सी नदी थी जो इसे अन्य राज्यों से पृथक् करती
थी। दिन्तण-पश्चिम में यह प्रजातन्त्र राप्ती नदी तक विस्तृत था। शाक्य वंश के
शासन काल में यह प्रान्त खूब उपजाऊ था। हिमालय के निकट होने के कारण
यहां पानी की कमी नहीं थी। परन्तु पीछे से यह प्रान्त उजड़ गया। मुगल
सम्राट अकवर ने भी इस प्रान्त को फिर से आवाद करने का प्रयत्न किया था।
परन्तु उस के बाद फिर से यहां जंगलों की बहुतायत हो गई। अंग्रेज़ी सरकार
आजकल इसे पुनः आवाद करने का प्रयत्न कर रही है।

शाक्य वंश की सैनिक और राजनीतिक शक्ति अपने पड़ोसी राष्ट्रों की अपेचा वहुत कम थी, परन्तु चित्रयोचित वीरता का इन में अभाव न था। इस वंश की आर्थिक दशा भी बहुत उन्नत थी। उनके राज्य में सोने की कार्ने थी अतः उनके पास सोना अधिक परिमाण में था। उन के वैभव का मुख्य साधन चावल की कृषि थी। गंगा के मैदानों तथा पार्वतीय प्रदेशों के मध्य में अवस्थित होने के कारण इस जाति के व्यापार व्यवसाय की दशा भी बहुत सन्तोपजनक थी।

महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम माया था। चुद्ध के जन्म के एक सप्ताह बाद ही माया का देहानत हो गया। तब माया की बिहन और शुद्धोदन की दूसरी पत्नी महाप्रजापित मोहिनी ने बालक गौतम का पालन किया। गौतम के पिता सम्भवतः शाक्य वंश के एक बड़े जमींदार थे। यह प्रसिद्ध है कि गौतम एक बड़े राजा का पुत था, परन्तु सन्पूर्ण बौद्ध साहित्य में यह बात उपलब्ध नहीं होती। यह सम्भव है कि शुद्धोदन शाक्य वंशीय प्रजानतन्त्र में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हों। शाक्य प्रजातन्त्र की राजधानी कपिलवस्तु नगर था। बालक सिद्धार्थ का बचपन और नक्यौदन इसी नगर में ब्यतीत हुआ। कपिल वस्तु नगर एक स पत्र और बड़ा शहर था। इस की गिलयां हाथी, रथ, घोड़े और पैदल मनुन्यों से प्रति सनय भरी रहती थीं। सिद्धार्थ की दूसरी माता से उस का एक भाई और एक बिहन और भी पैदा हुई थी।

उस प्रान्त के कुलीनों की शिक्ता में भौतिक उन्नित की जोर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था । गौतम की शिक्ता में भी बंदों की शिक्ता की अपेक्ता अन्य विद्याओं के अभ्यास पर अधिक बल दिया गया । उसे तीरन्दाज़ी, घोड़े पर चढ़ना, मह्निव्या आदि में खूब प्रवीण बना दिया गया । फिर भी गौतम सिद्धार्थ के प्राचीन संस्कार उसे श्रेय मार्ग का पियक बनाने का प्रयत्न करते थे । कई बार अपने घर से दूर एक जम्बू बृन्त के नीचे बालक गौतम सिद्धार्थ ध्यानमग्न दशा में समाधि लगाए पाया गया । अपने अन्य कुलीन समान वयस्कों के साथ सिद्धार्थ का नवयौवन बड़े ऐश्वर्य में व्यतीत होने लगा । सरदी, गरमी और वर्षा इन तीनों अनुतुओं में निवास करने के लिये तीन भिन्न भिन्न महल बने हुए थे ।

प्रत्येक महल में अपनी २ ऋतु के अनुसार सब ऐश्वर्य के सामान एकत्र किये गये थे। उस के अमण और विनोद के लिये सघन उद्यान लगाये हुये थे। इन में फूलों से लदे हुए सुन्दर कुझ कमलों से भरे हुए छोटे २ तालाव और मर मर ध्वनि करते हुए मनोहारी भरने और पीपल, शाल, मौलसरी, अम आदि के समान अकार वाले वृद्धों की कमबद्ध पेक्तियां थीं।

नवयुवक सिद्धार्थ ने अपने गुरुननों की आज्ञा से यशोधरा नाम की एक अनन्य सुन्दरी राजकुमारी का स्वयंवरण किया । यह राजकुमारी सब दृष्टियों से नवयुवक सिद्धार्थ के योग्य थी। इस विवाह के अनन्तर दोनों का गृहस्य-जीवन बड़े आनन्द से व्यतीत होने लगा। सिद्धार्थ के वैराग्य पूर्ण प्रवल संस्कार भी गृहस्य के इस पारस्परिक प्रेममय समर्पण के प्रवाह में कुछ समय के लिए दब से गए। कुछ समय के उपरान्त सिद्धार्थ का राहुल नामक प्रत्र उत्पन्न हुवा।

सिद्धार्थ को इस प्रकार पूर्ण रूप से सांसारिक होता हुवा देख कर उस के पिता को वड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि बचपन से ही अपने प्रन्न की प्रवृक्तियां वैराग्य-पूर्ण देख कर उसे भय होगया था कि कहीं गौतम युवावस्था में ही संन्यास न प्रहण कर ले । युद्धोदन ने एक दिन किपज्ञवस्तु का परिदर्शन करने का निश्चय किया । उस दिन नगर को खूब सजाया गया था, ताकि संसार के दुखमय दृश्य देखकर कहीं सिद्धार्थ की प्रवृक्ति किर से वैराग्योन्मुखी न होजाय । किपज्ञवस्तु के नागरिक राजकुमार सिद्धार्थ की वीरता सुन्दरता तथा सरल स्वभाव के कारण इस से प्रेम करते थे । अतः जिस दिन सिद्धार्थ रथ पर सवार होकर नगर को देखने के लिए निकला उस दिन नागरिकों ने उस का हार्दिक स्वागत किया । राजकुमार सिद्धार्थ नगर की शोभा को देखता हुआ चला जा रहा था कि उस का ध्यान सड़क के एक और लेट कर अन्तिम श्वांस भरते हुए एक बीमार की और पड़ा ! सार्यी से उस व्यक्ति के सम्बन्ध में पृक्षने पर उसे ज्ञात हुआ कि यह एक बीमार है जो कष्ट के कारण भूमि पर पड़ा हुआ तड़प रहा है और थोड़ी ही देर में इसका देहान्त हो जायगा । कोमल-हृद्य सिद्धार्थ पर इस दृश्य का गहरा प्रभाव

हुवा । इस के बाद उसे क्रमशः एक लाठी टेक कर जाता हुवा वूढ़ा, स्मशान की त्रोर जाती हुई एक अधीं और एक शान्त मुख सन्यासी दिखाई दिया। पहले तीन दृश्यों को देख कर गौतम का दवा हुवा वैराग्य एक दम प्रवल हुवा। इसे यह भोग-विल समय जीवन अत्यन्त तुच्छ और क्षिण्क जान पड़ने लगा। संन्यासी को देख कर उस के हृद्य में उमंग आई कि मैं भी इसी प्रकार संसार से विरतः होजाऊं।

इस घटना के बाद सिद्धार्थ को फिर से बैरागी सा होता हुवा देख कर उसके पिता को बड़ी चिन्ता हुई | उस ने संसार के तीव विलासों द्वारा सिद्धार्थ का वैराग्य दबा देने का प्रयत्न किया | एक रात को सिद्धार्थ अत्यन्त सुन्दरी वेश्याओं के बीच में अकेला छोड़ दिया गया । ये नवयुवती वेश्याएं नाना प्रकार के हावभाव कर के उसे रिम्ताने का प्रयत्न करती रहीं | सिद्धार्थ उदासीन भाव से स्थिरहिष्ट होकर वहां बैठा रहा । थोड़ी देर में उसे नींद आगई । रंग न जमने के कारण वेश्याओं को भी नींद सताने लगी । वे सब वहीं सो गई । जब आधी रात के समय सिद्धार्थ की नींद अचानक टूटी तब उस ने देखा कि थोड़ी देर पूर्व जो नवयुवतियां सचमुच सुन्दरता का अवतार प्रतीत होरही थीं, उनकी अमेर अब आंख उठाकर देखने से भी भय लगता है। कोई जोर २ से खुराटे ले रही है, किसी के बाल अस्तव्यस्त हैं, कोई भयंकर स्वष्न देखने के कारण मुख को विक्रत कर रही है, किसी के शरीर से बख उतर गया है । सिद्धार्थ थोड़ी देर तक इस विचित्र दश्य को देखता रहा । इस के बाद वह वहां से उठ कर अपने शयनागार में चला गया । इस दृश्य ने उस के कोमल हृदय को और भी अधिक वैरागी बना दिया । उसने शीघ ही संन्यास लेलेने का दृह संकृत्य कर लिया ।

रात को नवयुवक राजकुमार सिद्धार्थ ने गृहत्याग कर दिया । शयनागार से बाहर आकर जब वह सदा के लिये अपने परिवार से बिदा होने लगा तब उसे अपने प्रिय अबोध बालक राहुल और सुन्दरी यशोधरा की मधुर स्मृति सताने लगी। वह पुनः अपने शयनागार में प्रविष्ट हुवा। यशोधरा सुख की नींद में सो रही थी। राहुल माता की छाती से सट कर सो रहा था। कुछ देर तक.

सिद्धार्थ इस अनुपम दृश्य को देखता रहा । उसके हृदय पर दुर्बलता प्रभाव करने लगी । परन्तु अगले ही चाग अपने हृदय के कोमल भावों को एक साथ परे ढकेल कर राजकुमार सिद्धार्थ अपने प्रिय घोड़े कन्थक पर सवार होकर किपलबस्तु से वाहर चला गया । राजकुमार सिद्धार्थ अब संन्यासी सिद्धार्थ बन गया । इस गृहत्याग के समय सिद्धार्थ की आयु लगभग २६ वरस की थी ।

प्रातःकाल हो जाने पर सिद्धार्थ ने अपना घोड़ा भी खुला छोड़ दिया। घोड़ा स्वयं अपने घर वापिस लोट गया। सिद्धार्थ ने अपने राजसी कपड़े एक साधारण किसान से बदल लिये। प्रातःकाल शुद्धोदन ने सिद्धार्थ की खोज में अपने अनुचरों को भेजा परन्तु बाल काट कर किसान के वस्त्र धारण किए हुए सिद्धार्थ को पहिचान लेना आसान न था। सिद्धार्थ निश्चिन्त होकर अपने मार्ग पर अग्रसर होने लगा।

इस के बाद लगातार ७ बरस तक सिद्धार्थ ज्ञान और सत्य की खोज में इधर उधर भटकता रहा । शुरु शुरु में उस ने क्रमशः दो तपिन्वयों को अपना गुरु धारण किया । इन दोनों ने उसे 'निर्वाण' का उपदेश दिया । निर्वाण शिप्त के लिये इन्होंने बुद्ध से खूब तपस्या करवाई । निष्क्रिय हो जाने को उन्होंने निर्वाण-प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय बताया । सिद्धार्थ शरीर को पूर्णरूप से क्रिया शून्य, हृदय को भाव शून्य और मिन्तिष्क को विचार शून्य करने का प्रयत्न करने लगा । परन्तु इन साधनों द्वारा उसे आत्मिक शान्ति जरा भी अनुभव न हुई । अतः उसने यह मार्ग छोड़ दिया ।

निष्किय हो जाने के मार्ग को छोड़ कर सिद्धार्थ सम्पूर्ण मगध को पार करता हुआ उल्वेल पहुंचा । उरुवेल के मनोहर दृश्यों ने उस के हृद्य पर बड़ा उत्तम प्रभाव डाला । इस प्रान्त के निस्तन्ध और सुन्दर जंगलों तथा मधुर शब्द करने वाले खच्छ जल के भरनों ने उस की तपस्या में खूब सहायता दी । महात्मा बुद्ध ने स्वयं अपने शिष्यों से उरुवेल के इन सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है । उनका कथन है कि आत्मिक शान्ति तथा मोच के अभिलापी जनों को सिद्धि प्राप्त करवाने में प्राकृतिक सुन्दर दृश्य भी बड़े सहायक

होते हैं । इन उरुत्रेल के जंगलों में गौतम ने भारी तपस्या प्रारम्भ की । वह लगा-तार पद्मासन लगा कर बैठा रहता । भोज्य पदार्थ तथा पानी का उस ने बहुत ही न्यून सेवन शुरू कर दिया । यहां तक कि उसकी जीभ तःलु से जिपक गई । इतनी तपस्या करने पर भी उसे अभीष्ट-प्राप्ति नहीं हुई । यह देख कर उसने तपस्या की मात्रा और भी अधिक बढ़ा दी । अब उसने भोजन और पानी का सर्वथा त्याग कर दिया । यहां तक कि वह प्राणायाम द्वारा अपने श्वाश प्रश्वासों का भी संयम करने लगा ।

उरुवेल के इन जंगलों में ६ श्रीर तपस्वी भी रहते थे। उन तपस्वयों ने जब गौतम की इस कडोर तपस्या को देखा, तो वे बे प्रभावित हुए। इन्होंने गौतम को अपना गुरु मान लिया। ये लोग अपनी सम्पूर्ण कियाएं छोड़ कर गौतम की तपस्या को देखन लगे। इनको विश्वास था कि गौतम शीघ ही मुक्त हो जायगा और तब हम भी उसी के मार्ग का श्रनुसरण करके शीघ अपना ध्येय प्राप्त कर लेंगे। इस कठोर तपस्या से गौतम का शरीर लाश के समान होगया। परन्तु फिर भी उसे अपना ध्येय प्राप्त न हुआ, उसन अपनी आत्मा को उसी स्थान पर पाया जहां पर वह पहले थी। उसे इस जात का पूर्ण विश्वास होगया कि अपने शरीर को भयंकर कछ देने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। गौतम ने यह भयंकर तपस्या छोड़ दी, और आहार लेना प्रारम्भ कर दिया। उसका शरीर योड़े ही दिनों में फिर से पहले के समान पुष्ट हो गया। यह देख कर पांचों तपस्वियों ने निरक्ष होकर गौतम का साथ छोड़ दिया। गौतम फिर से विल्क्ष अकेला रह गया।

इसके बाद सातवें वर्ष की समाप्ति पर गौतम ने वर्तमान बुद्ध-गया के एक 'बढ़' के पेड़ की छाया में सात दिन की निरन्तर समाधि लगाई । इस पेड़ के नीचे वह लगातार सात दिन और सात रात तक ध्यानमग्न दशा में बैठा रहा । सातवें दिन की समाप्ति पर वह गौतम से ''बुद्ध'' बन गया अर्थात् उसे वास्तिवक ज्ञान प्राप्त हो गया । राजकुमार गौतम की तपस्या सफल हुई । वह अज्ञान से ज्ञानावस्था को प्राप्त हो गया । 'अज्ञान' की दशा से वह 'निश्चय' की दशा में पहुंचा और निश्चय से 'ज्ञान' की दशा में । महात्मा बुद्ध के अपने शब्दों में जिस

तरह इच्छा से प्रशृति होती है, प्रवृत्ति से सत्ता, सत्ता से उत्पत्ति और उत्पत्ति से बुढ़ापा, दुख, शोक, कष्ट, निराशा और मृत्यु होती है उसी तरह राजकुमार गौतम क्रमिक विकासों द्वारा ज्ञानी बुद्ध बन गया। इस दशा में उसने अनुभव किया कि उस की श्रात्मा बुरी इच्छाओं, सांसारिक श्रमिलाषाओं, भूलों तया भज्ञान से मुक्त हो गई है। इस मुक्तावस्था में मुक्ति का ज्ञान पेदा हुश्रा जिससे वह पुनर्जन्म के बन्धन से भी छुट गया। इस श्रवस्था में उसे निश्चय हो गया कि मैंने यह पवित्व मार्ग समाप्त कर लिया मेरा कर्तव्य पूरा होगया; भव में पुनर्जन्म के बन्धन में नहीं पड़्गा।

बौद्ध-जातक-प्रन्यों में महात्मा बुद्ध की इस ज्ञान-प्राप्ति की श्रवस्था का वड़ा विस्तृत और अतिरंजित वर्णन किया गया है। जातक-प्रन्थों में लिखा है कि इस दिन ज्ञान प्राप्ति के समय महात्मा बुद्ध पर मार (कामदेव) आदि ' राचमों ने श्रपनी सेना सहित चढ़ाई की । उनके सामने नाना प्रकार के प्रलोभन तथा कंपा देने वाले भय उपस्थित किये परन्तु बुद्ध ने इन सब पर विजय पाई । सम्भव है कि प्रारम्भ में ये वर्णन महात्मा बुद्ध के हृद्य के अच्छे-बुरे भावों की भानितम लड़ाई को उपलक्ष में रख कर लिखे गए हों, श्रीर पीछे से इन्हें श्रीर भी अधिक अतिरंजित कर दिया गया हो । महात्मा बुद्ध ने सात दिन की तीत्रः तपस्या के श्रनन्तर त्रपनी समाधि भंग की । भाग्य से इसी समय दो धनी न्यापारी उसी वृक्ष के निकट से गुजरे । महात्मा बुद्ध के उज्वल चेहरे को देख कर वे इतने प्रभावित हुए कि वे वहीं कुछ देर के लिये रुक गए । उन्होंने अपने पास से अच्छे से अच्छा भोजन महात्मा बुद्ध को समर्पित किया । लम्बे उपवास के बाद पहले पहल महात्मा बुद्ध ने इन्हीं व्यापारियों का भोजन स्वीकार किया !<sup>१</sup> यद्यपि ये दोनों न्यापारी महात्मा बुद्ध को देख कर अत्याधिक प्रभावित हुए तथापि महात्मा बुद्ध ने उन्हें कोई उपदेश नहीं दिया। उन के हृत्य में श्रभी तक यह प्रश्न समस्या का रूप धारण किये हुए था कि वह अपने ज्ञान का लोगों

१. महांबम्भ I. प्र. २.

में प्रचार करें या नहीं ? पीछे से महात्मा बुद्ध ने बहुत सोच विचार कर अपने अवुभनों द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण करने का निश्चय कर लिया।

यह निश्चय कर महात्मा बुद्ध बनारस की श्रोर चले । वर्तमान सारयान के स्थान पर उन्हें अपने पूर्व-परिचित पांचों तपस्वी मिले । उन्हें दूर ही से देख कर महात्मा बुद्ध ने यह निश्चय कर लिया कि सब से पहले में इन्हीं पाचों को इस मार्ग में दीचित करूंगा ! जब इन पांचों तपस्वियों ने गौतम को दूर से श्राते हुए देखा तब वे श्रापस में बातें करने लगे "देखो, यह वही गौतम श्रपने परिश्रम में श्रासकल होकर निराश श्रवस्था में यहां चला श्रारहा है, जिसने श्रपनी तपस्या बीच में ही भंग कर दी थी । हम लोग इस का खड़े होकर सम्मान नहीं करेंगे । यदि वह चाहे तो स्वयं हमारे पास श्राकर वेशक बैठ जाय ।

परन्तु नव महात्मा बुद्ध और निकट आगए तव उन के चेहरे पर एक विशेष प्रकार की ज्योति देखकर पांचों तपस्वी आध्यर्य में आगए, और उन्होंने खड़े होकर महात्मा बुद्ध का स्वागत किया, उन के पैर धुलाए और उन्हों वैठने के लिए आसन दिया। इसके अनन्तर उन्होंने महात्मा बुद्ध से ज्ञान-मार्ग का उपदेश मांगा और बुद्ध ने उन्हें निर्वाण का उपदेश किया। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के इस सारनाथ के उपदेश का बहुत अधिक महत्व है। यह उन का पहला और सब से अधिक महत्व-पूर्ण उपदेश है। इन उपदेश के प्रभाव से वे पांचों तपस्वी उन के शिष्य वन गए। इसी उपदेश के कारण वर्तमान बौद्ध-संसार बुद्ध-गया के बाद सारनाथ को ही सब से अधिक पवित्र स्थान मानता है। कुछ सिद्यों बाद महाराज अशोक ने इस स्थान पर एक बड़ा भारी स्तूप बनवाया।

तदनन्तर महात्मा बुद्ध काशी नगर में पहुंचे । उनके वहां पहुंते, ही 'वस' नाम का एक धनी कुलीन सपिरवार उन का अनुयाई हो गया । कुछ ही दिनों में महात्मा बुद्ध के ६० अनुयाई होगए । उन्हों ने इन शिष्यों को भिन्नुक के रूप में पिरवितित कर दिया, फिर इन्हें नाना प्रकार के उपदेश देकर विभिन्न प्रान्तों में एक साथ अपने मन्तव्यों का प्रचार करने के लिये भेज दिया । सब से पूर्व उन्हों

ने ढोले को उरूवेल जाने का आदेश दिया। उरुवेल उस समय याजिक ब्राह्मणीं का गढ़ था। वहां एक हज़ार के लगभग ब्राह्मण इस प्रकार के रहते थे जो हर समय अग्नि कुगड़ को प्रदीप्त रख कर उस में देद मंत्रों द्वारा आहुतियां दिया करते थे। करयप गोत्र के तीन ब्राह्मण बौद्ध धर्म में दीचित होगए। इन सब ने भी बौद्ध भिद्युत्रों का वेश धारण कर लिया। करयप इस दल का नेता था। वह महात्मा बुद्ध के बड़े शिष्यों में गिना जाने लगा।

इस घटना से महात्मा बुद्ध की रूपाति दूर दूर तक फैल गई। काशी से वह अपने शि:यों सिहत राजगृह (राजगह) पहुंचे। उन्हों ने नगर के बाहर एक जंगल में डेरा लगाया, पंन्तु उन की प्रशंमा सुन कर मगध राज्य का नवयुवक राजा विभिन्नसार अपनी बहुत सी प्रजा को साथ ले उन के पास पहुंचा। विभिन्नसार ने जब महात्मा बुद्ध और कश्यप को एक साथ कैंठे देखा तब वह यह न पहिचान सका कि इन दोनों में से वास्तविक बुद्ध कौन है ? वह प्रशाम करने के लिये इस ममस्या में पड़ करे हिचिकचा ही रहा था कि कश्यप ने बड़ी नम्रता से खड़े होकर उसे महात्मा बुद्ध का परिचय दिया। इस के अन्तर महात्मा बुद्ध ने विभिन्नपार को उपदेश किया। जिस के प्रभाव से राजा विभिन्नसार अपनी प्रजा सिहत उन का अनुयाई बन गया।

राजगृह से महात्मा बुद्ध ने दो ऐसे शिष्य भी प्राप्त किए जो कालान्तर में बौद्ध धर्म के बड़े महत्वपूर्ण स्तम्भ सिद्ध हुए। इन दोनों का नाम सारिपुत्त ख्रीर मौग्गलन है। ये दोनों प्रितभाशाली ब्राह्मण्-कुमार बचपन से एक दूसरे के अभिन्न मित्र थे और सदैव एक साथ रहा करते थे। जब राजा विम्विसार अपनी बहुत सी प्रजा के साथ महात्मा बुद्ध के दर्शनों को गया था, तब ये दोनों वहां नहीं गए थे। इन दोनों को सम्भवतः महात्मा बुद्ध के सम्बन्ध में कुछ ज्ञात ही नहीं था। एक दिन जब ये दोनों नगर की एक गली के निकट बैठे हुए किसी विषय पर बातचीत कर रहे थे, महात्मा बुद्ध का अस्सजी नाम का एक शिष्य मिक्षापात्र हाथ में लेकर उसी गली में से गुज़रा। इन दोनों बाह्मण्-कुमारों ने उसे देखा। उस की चाल, वस्त्र, मुखमुद्धा और शान्त तथा

वैराग्य पूर्ण दृष्टि से ही ये दोनों इतने श्रिषक प्रभावित हुए कि उस के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने को ज्याकृत हो उठ । जब तक श्रास्तजी भिद्या मांगता रहा, तब तक इन्होंने उसके कार्य में कोई बाधा देना उचित नहीं समभा । जब श्रास्पनी भिन्ना का कार्य समाप्त करके वापिस जाने लगा तब ये दोनों उस के पास पहुंचे, श्रीर उसका परिचय प्राप्त किया । श्रास्तजी से महात्मा बुद्ध का पता मालूम करके ये दोनों उनके पास पहुंचे । इन दोनों को देखते ही महात्मा बुद्ध समभा गये कि ये दोनों तेनस्वी ब्राह्मण मेरे प्रधान शिष्य बनने के योग्य हैं । महात्मा बुद्ध से योड़ी देर बात करते ही ये दोनों भी उनके संघ में दीचित हो गए।

जन मगध के बहुत से कुलीन महात्मा बुद्ध के संघ में दी ज्ञित होगए तब इस घटना से मगध की जनता में असन्तोश फैलने लगा । लोगों ने कहना शुरु किया—''यह साधु प्रजा की संख्या घटाने, िक्सयों को विधवाओं के समान बनाने और कुलीं का नाश कराने के लिये आया है। इस से बचो।'' महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने उन्हें आकर यह सूचना दी कि मगध की जनता आजकल इस भाव के गीत बना कर गा रही है—'' सेर करता हुआ एक साधु मगध की राजधानी में आया है, और पहड़ की चोटी पर डेरा डाले बेठा है, उसने संजय के सब शिष्यों को अपना चेला बना लिया है, आज न मालूम वह किसे अपने पीछे लगाएगा ?''

महातमा बुद्ध ने उत्तर दिया— "मेरे विय शिष्यो ! इस बात से घतराश्रो नहीं | लोगों का यह श्रमत्तोष कि शिक्ष है | वे शीघू ही सन्तुष्ट हो जांयगे | जब वे पूछते हैं कि न मालूम श्राम बुद्ध किस को श्रपने पीछे लगाएगा, तब तुम उत्तर दिया करो — "वीर श्रोर विवेकशाली पुरुष उसके श्रवयायी वनेंगे | बुद्ध पर कौन इल्माम लगा सकता है ? वह तो सत्य के वल पर ही लोगों को श्रपना श्रवयायी वनाता है !"

बुद्ध का दैनिक जीवन—श्रव महःत्मा बुद्ध ने श्रपने जीवन का उद्देश्य अपने सिद्धान्तों का प्रचार करना बना लिया था। भारतवर्ष में वह ग्रुग कर्मकाएड का गुग कहा जाता है | लोग यज्ञों के कियाकागडों में, उन दिनों, प्रति समय ज्यम्त रहते थे । यज्ञों में पशुहिंसा प्रारम्भ करदी गई थी । उनके वास्तविक श्रमिप्रायों को लोग भूल चुके थे । समाज में वर्ण-ज्यवस्था बड़े विकृत रूप में कार्य कर रही थी । जन्म के आधार पर वर्ण समभा जाता था, अतः जिन लोगों को शृद्ध परों में जन्म लेने का दुर्भाग्य प्राप्त होता था, व समाज की इस व्यवस्था से बहुत अवन्तुष्ट थे । इन सब परिस्थितियों न महात्मा बुद्ध के कार्य में बहुत सहायता पहुंचाई । वह जहां गए प्रायः लोगों ने उन का उद्धारक के रूप में स्वागत किया । लोग मानों पहले ही उनके अनुयाई बनने के लिये उतावले हो चुके थे ।

महातमा बुद्ध ने अपने शिष्यों को धर्म-प्रचार के लिये दूर दूर के प्रान्तों में भेजना शुरू किया । उनके शिष्य छोटी छोटी टोलियां बना कर सुदूर प्रान्तों में अपने गुरु का सन्देश सुनाने लगे । महातमा बुद्ध स्वयं भी अपने शिष्यों का एक बड़ा सा टोला लेकर इस कार्य के लिये जगह जगह घूमने लगे । उनके टोले में शिष्यों की संख्या प्राय: २०० से ५०० तक रहती थी । यह टोला किसी नगर के निकट जाकर नगर सं वाहर डेरा डाल देता या । लोग वहां उनके दर्शनों के लिये आते थे और उन्हें धर्मीपदेश किया जाता था ।

प्रतिवर्ष वरसात की घौसम में महात्मा बुद्ध के अधिकांश शिष्य उनके समीप आजात थे। इन दिनों वरसात के कारण यात्रा करना कठिन होजाता था, अतः महात्मा बुद्ध भी दौरा वन्द कर के कहीं विश्राम किया करते थे। पूरे तीन सास तक यह वरसात की छुट्टियां मनाई जाती थीं। इन दिनों महात्मा बुद्ध के शिष्य अपने गुरु से नए नए भाव और नई २ उमेंगें प्रहण किया करते थे। स्वाध्याय के लिये भी उन्हें इस ऋतु में पर्याप्त समय मिल जाता था। इन दिनों भी जिज्ञासु लोग महात्मा बुद्ध के डेरे में आना बन्द नहीं करते थे। दूर दूर से लोग आकर उनके संघ में दीचित होते थे। वरसात के ये दिन प्रायः दो बड़े उदे अपनों में ही काटे जाते थे। इन उपवनों के नाम बेलुवन और जेतवन हैं। ये दोनों वाग बुद्ध के शिष्यों ने उन्हें इसी उद्देश्य से समर्पित किये हुए थे।

वर्षा ऋतु के अतिरिक्त, अन्य ऋतुओं में उसी प्रकार घूम फिर कर धर्म-प्रचार किया जाता था । जब किसी नगर में महात्मा बुद्ध का टोला जाता तो वहां के लोग उत्सुकता पूर्वक उन के दर्शनों के लिये आते थ। नगर के श्रद्धालु और धनी लोग उन्हें भोजन के लिये निमन्त्रण होते। कभी कभी यह निमन्त्रण सन भिज्ञुओं को कोई एक व्यक्ति ही देता था, और कभी बहुत से गृहस्थी भिज्ञुओं को अलग अलग हिस्सों में बांट कर निमन्त्रण हंते थे। भिज्ञु लोग मांस विल्कुल नहीं खात थे। थोजन के अनन्तर हाथ मुंह घोकर महात्मा बुद्ध अपने 'गृही' को उपहेश किया करते थे। इस समय नगर के अन्य निवासी भी उन के सांगि आजाया करते थे। धर्मप्रचार का यही सर्वश्रेष्ट समय समका जाता था। महात्मा बुद्ध के अन्य शिष्यों का भी लोग प्रायः इसी प्रकार हार्दिक स्वागत करते थे। उदाहरण के लिये अदन्ती (मालव) के लोग बहुत समय तक महात्मा बुद्ध की प्रतीक्षा करते रहे, परन्तु महात्मा बुद्ध को वहां जाने का समय न मिल सका। पूरे तीन वर्ष के बाद उनके शिष्य दस भिज्ञुओं की एक टोली वहां गई। लोगों ने इस टोली का हार्दिक स्वागत किया। सेकड़ों आदमी उनके अनुयाई वन गए।

महात्मा बुद्ध नहां ठहरते थे, वहां उनके पास दर्शन करने तथा उपदेश लेन के उद्देश्य से प्रति समय सैकड़ों लोग जाते रहते थे । इन में राजा, रईस, कुलीन, ज्यापारी, मूमिपति—सभी लोग होते थे । महात्मा बुद्ध यथाशक्ति स्वयं इन लोगों को धर्म की दीका देते थे । एक समय महात्मा बुद्ध ने मगध देश के राजवेद्य जीवक के बाग में, शहर से वाहर, डेरा डाला । महात्मा बुद्ध को देख कर जीवक पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसका ध्यान सांसारिक वातों से उठ कर पारमार्थिक विषयों की तरफ लग गया । मगध पर इन दिनों राजा अजातशत्रु राज्य कर रहा था । अपने दरबार में अजातशत्रु ने जीवक से कोई बातचीत शुरू की, परन्तु जीवक बहुत गम्भीर बना हुवा था । राजा के पृष्ठने पर उसने वास्तविक कारण बतला दिया । तब अजातशत्रु अपने बहुत से कुलीन दरबारियों के साथ हाथी पर सवार होकर महात्मा बुद्ध के दर्गनों के लिये गया । बुद्ध से बातचीत कर के वह इतना अधिक प्रभावित हुवा कि वह भी उनका अनुयाई वन गया—अद्यपि वह भिन्नु नहीं बना । महात्मा बुद्ध ने उसे भिन्नु बनने की सलाई भी नहीं दी ।

महात्मा बुद्ध के उपदेश देने का ढंग बहुत अधिक रोचक था । वह गम्भीर से गम्भीर उपदेश भी बातचीत के ढंग में दिया करते थे । अपने जीवन में एकसाथ लम्बे व्याख्यान उन्होंने बहुत कम दिये होंगे । इसी कारण पीछे से बौद्ध साहित्य में भी उनके उपदेशों और विचारों का संग्रह भी बातचीत के ढंग पर ही किया गया है।

महातमा बुद्ध के शिष्य — किसी धर्माचार्य का जीवन-वृत्तान्त लिखते हुए उस के शिष्यों का वर्णन करना आवश्यक होता है । कोई भी महत्वपूर्ण कान्तिकारी कार्य कोई सुधारक बुद्ध विशेष सहार कों के बिना नहीं कर सकता । महात्मा बुद्ध को उन के धर्म प्रचार में अनेक अनुयाइयों द्वारा बड़ी सहायता मिली । महात्मा बुद्ध के ये शिष्य उन की सब से बड़ी सम्पत्ति थे । इन पर उन्हें अभिमान था । बुद्ध जन्ममूलक जातिबन्धन के शत्रु थे । स्वयं कुलीन होते हुए भी वह कुलीन-प्रधानता के पच्चपाती नहीं थे । अतः उनके प्रिय और मुख्य शिष्यों में हमें सब श्रेणियों के लोग प्राप्त होते हैं । जन्म के ब्राह्मण, चित्रय, वैरय और सूद्ध सभी वर्णों के लोग उन के अनुयायी बने । अपनी प्रतिभा के अनुसार उपर्युक्त सभी वर्णों के कोग उन के अनुयायी बने । अपनी प्रतिभा के अनुसार उपर्युक्त सभी वर्णों के कतिपय व्यक्ति उनके प्रधान शिष्य गिने जाने लगे । महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों का परिचय इस प्रकार है:—

सारपुत्त और भौगालिन—ये दोनों बाहाण कुल में उत्पन्न हुए थे । दोनों नचपन से ही अधिक मित्र थे और एक साथ ही महात्मा बुद्ध द्वारा दी जित किये गये थे। इन दोनों की शिक्षा बहुत उच्च थी। महात्मा बुद्ध इन दोनों को अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य समझते थे। ये दोनों भी अपने आचार्य के पूर्ण भक्त थे। बुद्ध की यह इच्छा थी कि अपने बाद दह इन्हीं दोनों को भिन्नु-संघ का प्रधान नियुक्त करें। परन्तु अभाग्य वश इन दोनों का देहान्त महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही होगया। इन दोनों ने अपने जीवन में बौद्ध धर्म का अनयक प्रचार किया था।

त्रानन्द—शाक्यवंश में ही इस त्रानन्द का जन्म हुत्रा था। यह रिश्ते में महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था। सारिपुत्त त्रीर मीगालिन के बाद महात्मा

बुद्ध को अन्तन्त ही सब से अधिक प्रिय या । इसे उन्होंने एक प्रकार से अपना वैयक्तिक सहायक बना रक्खा या । उर्ग्युक्त दोनों भिच्च प्रायः महातमा बुद्ध से अलग रह कर धर्म-प्रचार किया करते थे, परन्तु आनन्द प्रायः बुद्ध के साथ ही रहा या। यही कारण है कि उन्होंने जो उपदेश दिये हैं, उन में से बहुतों में आनन्द को ही संबोधन किया है।

उपारी — त्रानन्द के बाद उपाली का स्थान है। जन्म से यह शाक्य वंश के राजधराने की हजामत करने वाले किसी नाई का लड़का था। भिजुओं के सम्बन्ध में नियम बनाने में इस से महात्मा बुद्ध को बड़ी सहायता मिली।

श्रमुरुद्ध श्रोर राहुल—श्रनुरुद्ध एक प्रसिद्ध न्यापारी का लड़का या।
महात्मा बुद्ध के उपदेशों के प्रभाव से वह अपनी सम्पूर्ण पैतृक सम्यत्ति छोड़ कर
भिच्च-संघ का तदस्य बन गया या। अपनी तीत्र प्रतिभा के प्रभाव से उसने शीघ ही
भिच्चश्रों में एक विशेष स्थान बना लिया। राहुल महात्मा दुद्ध की अपनी एकमात्र
सन्तान थी। यह भी अपनी इच्छा से अपने पिता द्वारा दीचित होकर भिच्च बन गया।
परन्तु भिच्चश्रों में इसका अपना कोई विशेष महत्वपूर्ण स्थान नहीं है।

देवद्वन्त-शानन्द का वड़ा भाई देवदत्त था | महात्मा हुद्ध से जन्म से ही तीव द्वेश-भाव होते हुए भी यह भिज्ञ-संघ में दीज्ञित होगया | भिज्ञ बन कर भी इसने अनेक शङ्यन्त्रों में भाग लेकर महात्मा हुद्ध की हत्या करने के कई प्रयत्न किये | परन्तु किसी में भी उसे सफलता प्राप्त न हुई | अन्त में निराश होकर उसने महात्मा बुद्ध पर यह दोषारोप किया कि वह वास्तविक भिज्ञ नहीं है | भिज्ञुओं के लिये इस ने नगरों में न जाने तथा कपड़े पहिनने आदि के अनेक नियम बनाए | परन्तु इस बात में ही किसी अन्य भिज्ञ ने उसका सहयोग न दिया | उसे पूर्ण रूप से पराजय हुई | देवदत्त का अन्त, "कुछ वाभ" के अनुसार नहुत ही कष्ट में हुवा ।

सुनीति—महात्मा बुद्ध का यह शिष्य जन्म से किसी बहुत ही नीच जाति का था। इसका पिता भंगी का कार्य करता था। यह म्बयं भी अपनी जवानी तक यही कार्य करता रहा । तब लोग इससे घृणा करते थे—इसे छूत नहीं थे । सगव के एक प्रक्षिद्ध नगर में एक बार इसने महात्मा बुद्ध को अपने शिष्यों सहित दूर से जाते हुए देखा । यह अपना काम छोड़ कर भागा हुवा उन के पास पहुंचा । वहां जाते ही वह उन के पैरों पर गिर पड़ा । महात्मा बुद्ध उसे देख कर वहीं रुक गए । उसे उठा कर उन्होंने वहीं पर उत्था दिया । उसे बौद्ध-भिद्ध-संघ में दीिक्षत कर लिया गया ! इस प्रकार महात्मा बुद्ध का यह प्रिय शिष्य जन्म से एक अछूत समभी जाने वाली जाति का या ।

इन के श्रातिरिक्त महात्मा बुद्ध के श्रमुयाई इस प्रकार के भी थे जो भिच्च-संघ में तो दीचित नहीं हुए थे परन्तु सच्चे श्रथों में महात्मा बुद्ध के श्रमुयाई थे। इन लोगों द्वारा भी उन्हें श्रपनं प्रचार-कार्य में बड़ी सहायता मिली। वास्तव में महात्मा बुद्ध का उद्देश्य सम्पूर्ण संसार मात्र को भिच्च बनाना था ही नहीं। भिच्च लोग तो उनके प्रचारक मात्र थे। सांसारिक कार्यों में न्यस्त रहने वाले लोगों में से भी हज़ारों लोग महात्मा बुद्ध के श्रमुयाई थे। इन में से चार का न्यान मुख्य है।

विन्विसार ऋौर पासन्दी—ये दोनों क्रमशः मगध और कौशल के । राजा थे। अपने समय में ये दोनों बड़े शक्तिशाली राजा समभे जाते थे 1 इन दोनों द्वारा महात्मा बुद्ध को अपने कार्य में बड़ी सहायता प्राप्त हुई।

जोवक-पह विभिन्नार का राजवैद्य था । विभिन्नसार को महात्मा । बुद्ध के पास जाने की इसी ने प्रेरणा की थी।

अनाथ पिण्डिक—यह एक बहुत बड़ा ज़मीदार था । महात्मा बुद्ध को जेतवन का सुप्रसिद्ध उपान इसी ने समर्पित किया था । भिज्ञुओं के भोजन का प्रवन्थ प्रायः इसी के ज़िन्में होता था।

महातमा बुद्ध ने स्त्री जाति के साथ निस्सन्देह उचित कार्य नहीं किया । परन्तु इस में उन का अपना कोई दोप नहीं था । यह उस काल का ही प्रभाव था। उम युग में स्त्रियों की जो स्थिति थी उम की तुलना में महातमा बुद्ध ने स्त्री जाति का बड़ा उ।कार किया | यहात्या बुद्ध ने स्त्रियों को भी अपने भिज्ञुक्षेत्र में सम्बिलत करने की आज्ञा दे दी थी । परन्तु ये भिज्जिणियां भिज्जुओं से पृथक् रक्खी जाती थीं । इन ही स्थिति भिचु नों की अपेक्षा बहुत नीनी समम्ही जाती थी । महात्मा बुद्ध न अनेकों वार स्त्रियों के निमन्त्रण स्वीकार किये हैं, उन्हें .उ देश श्रीर त्राशीर्वाद भी दिया है। कौशल नगर की विशाखा नामक एक दुलीन स्त्री ने महातमा बुद्ध. तम उनके शिज्यों को उस नगर में सब से पूर्व श्रामन्त्रित किया । महत्या बुद्ध उस के गहां गर् । उन्होंने उस के ब्रातिथ्य-सत्कार की बड़ी तारीफ़ की, उसे उपदेश ब्रौर ब्राशीनींद भी दिया । उस युग में स्त्रियों नी स्थिति के सन्बन्ध में हम एक अलग अध्याय में विचार करेंगे अतः यहां इस सम्बन्ध में श्रिधिक विस्तार में जाने की श्रावश्यकता नहीं । तायिष इस विशाखा के त्रातिथ्य का वर्षन करना यहां अनुचित न होगा । विशाखा कौशल नगर की कुलीनतम नागरिका थी । जिन दिनों उसने महत्मा दृद्ध और उन के शिष्यों को अपने यहां निमंत्रित किया, उन दिनों वह वृद्धा थी । उस के प्रत्र नग के महत्वपूर्ण न गरिक थे। महात्मा बुद्ध उन दिनां तह इतन प्रतिद्ध हो चुके थे कि कुलीन और धनी लोग उन्हें निमंत्रित करने के लिये लालायित हंत थे। महात्मा युद्ध सब लोगों का आतिथ्य स्वीकार नहीं करते थे। जिन्हें वह योग्य और श्रेष्ठ समभाते थे, उन्हीं का त्रातिथ्य प्रहण किया जाता था । इसका त्रभिप्राय यही है कि कौशल नगर में विशाखा ही उन्हें सब से श्रधिक श्रेष्ठा जान पड़ी । विशाखा के यहां वह अपने मैकड़ों शिन्यों के साथ भोजन करने गए।

भोजन के उपरान्त विशाखा ने महातमा वुद्ध से कहा— ''भगवन् ! मैं आप से आठ प्रार्थनाएं करती हूं । आप उन्हें अवश्य स्वीकार करें ।''

महातमा बुद्ध के पूछने पर उसने कहा—''भगवन्! मैं संघ के भिज्ञुश्रों को वर्षा ऋतु में कपड़े देना चाहती हूं । बाहर से इस नगर में यहां आसे हुए, अथवा कहीं और जाते हुए यहां ठहर गए या वीमार भिज्ञुश्रों को भोजन देना चाहती हूं । वीमार भिज्ञुश्रों के इलाज का प्रवन्ध करना चाहती हूं । चावलों का

एक मदावन खोलना चःहती हूं और भिज़ुओं को नहाने की पोशाके देना चाहती हूं।"

इन सब दानों का महात्मा बुद्ध द्वारा कारण पूळे जाने पर विशाखा ने श्रापनी पहली सात इन्छ। श्रों का कारण तो भिन्नुश्रों को श्राराम देना ही बताया श्रोर श्रान्तम इन्छा का यह कारण बताया कि भिन्नु गिर्मे श्राव्यावती नदी के जिस घाट पर एक साथ नग्न होकर नहाती हैं, उसी घाट पर नगर की वेश्याएं नव-श्रुवती भिन्नुयों पर ताने वसती हैं। इस पर प्रायः वहां तकरार हो जाता है। साथ ही श्रीमन्! मेरी राय में ख्रियों का इस तरह स्नान करना सर्वथा श्रनु चत, भद्दा श्रोर श्रान्तेप योग्य है, श्रतः उन्हें मैं नह ने की पोशाकें देना च हती हूं।"

इस पर महत्या बुद्ध ने विशाखा के सम्पूर्ण भावों की बड़ी प्रशंसा की | उसे उपर्युक्त सभी वातों की आज़ा प्रदान की और आशीर्वाद दिया । अपने जीवन में महात्मा बुद्ध ने इतना सुन्दा आशीर्वाद बहुत कम लोगों को दिया होगा ।

महात्या बुद्ध ने अपने अन्तिम दिनों लगभग ४० वर्ष की आयु में लोगों में धर्म-प्रचार का कार्य प्रारम्भ किया था । इस से पूर्व वह साधना में ही लगे रहे । लगातार ४४ वर्षों तक निरन्तर रूप से वह अपने मन्तव्यों का देश में प्रचार करते रहे । चौरासींवें वर्ष उन्होंने एक बहुत लम्बी यात्रा की थी । वह राजगृह से कुशीनारा गए थे । उन की इस यात्रा का विस्तृत वर्णन सूत्र-प्रन्थों में उपलब्ध होता है । इस यात्रा में जो उपदेश उन्होंने दिये थे वे तो लगभग पूर्ण ही रूप में प्राप्त होते हैं ।

उन दिनों मगव प्रान्त का केन्द्र राजगृह नगर था। राजगृह से उत्तर दिशा में चल कर बुद्ध ने गंगा नदी पार की और वह पाटलीपुत्र नगर में पहुंचे। पाटलीपुत्र उन दिनों नया नया बसाया जा रहा था। यह नगर पीछे से चल कर अनेक शताब्दियों तक भारतवर्ष का केन्द्र रहा। भारत के इतिहास में पाटली-पुत्र को वह स्थान प्राप्त है जो इटली के इतिहास में रोम को कहते हैं कि बुद्ध ने इस नगर के भविष्य की उज्बलता का पूर्वकथन किया था। पाटलीपुत्र से वह वैशाली गए। वैशाली में अपने संपूर्ण शिष्यों को छोड़ कर एकान्त-वास के लिए नजदीक के बेलुवन में चले गए। इन दिनों वर्षा ऋतु थी। तीन मास तक बुद्ध ने एकान्तवास किया। बेलुवन में उन्हें भयंकर बुखार होगया। बीमारी की अवस्था में उन्होंने अपने अनेक शिष्यों को पुनः अपने पास बुला लिया। बुखार बहुत अधिक बढ़ कर अञ्छा हो गया परन्तु महात्मा बुद्ध समभ्त गए कि अब मेरा यह जीवन समाप्ति परे है—में निर्माण के बहुत निकट पहुंच गया हूं।

महात्मा बुद्ध के स्वस्थ हो जाने पर उन के प्रधान शिष्य श्रानन्द ने उन से कहा—''भगवन्! हम लोग श्राप की बीमारी के कारण बहुत ही चिन्तित हो गए थे। श्रव श्राप स्वस्थ होगए हैं,—इस बात से मुभे बड़ी प्रवन्नता हुई है। मैं तो घवरा गया था कि श्रव संघ का क्या होगा। श्रव श्राप पुनः संघ की उचित व्यवस्था की जिये।

युद्ध ने कहा—''श्रानन्द! मैंने जो करना था, वह कर चुका । श्रव संघ की मुफ्ते कोई व्यवस्था करने की श्रावश्यकता नहीं है । मैं श्रव बूढ़ा हो गया हूं, मैंने श्रपनी जीवन-यात्रा लगभग पूर्ण कर ली है । हे श्रानन्द! श्रव तुम स्वयं श्रपने मार्ग-दर्शक बनो । स्वयं श्रपने पर श्रिश्रत हो । किसी दूसरे का श्राश्रय ढूंढ़ने का प्रयत्न मत करो । सत्य ही तुम्हारा पय-प्रदर्शक होना चाहिये । मेरे बाद जो स्वयं श्रपना श्राश्रय लेंगे— सत्य के मार्ग का श्रवसरेण करेंगे, किसी दूसरे के श्राश्रय को ढूंढ़ने का यत्न नहीं करेंगे श्रीर श्रोष्ट मार्ग पर चलेंगे वही मेरे सच्चे शिष्य होंगे।"

इस के बाद महात्मा बुद्ध वैशाली नगर में लौट आये, और मिक्षावृत्ति करते हुए वहां रहने लगे। बौद्ध प्रन्थों में वर्णन आता है कि यहां प्रनः मार ने आकर बुद्ध को शीघ्र निर्वाण में चलने का प्रलोभन दिया—परन्तु वह उसके वशा में न आये।

एक दिन महात्मा बुद्धने सम्पूर्ण भिच्चओं को जो वैशाली नगर में या उस के श्रास पास थे, अपने पास बुलाया । सायंकाल के समय उस संघ को अपना श्रान्तिम उपदेश दिया | अगले दिन प्रातःकाल अपने शिष्यों के साथ उन्होंने श्रान्तिम वार वैशाली में भिक्षा मांगी । इस भिक्षा में नगर असियों ने उन्हें बड़े स्वांदु २ पदार्थ उपहार में दिये | सारी भिन्ना इकट्टी कर ली गई थी | भोजन के समय कुछ शरारती भिन्नुओं ने उन्हें खूब स्वांदु बना हुआ 'खुम्ब' खाने को दिया | प्रतीत होता है कि महात्मा बुद्ध ने थाली में कोई मूठी चीज़ ने छोड़ने का वत लिया हुआ था | भारतवर्ष के मन्यासियों में यह प्रथा बड़ी पुरानी है । इस का उद्देश्य जनता द्वारा दिये गये अज्ञ का सन्मान करना है । महात्मा बुद्ध पहले ही से कमजोर थे । इस गरिष्ट खुम्ब के पाक ने उन के स्वास्थ पर बड़ा हानिकर प्रभाव डाला | अनेक लोगों का तो यह ख्याल है कि यही खुम्ब ही उनकी मृत्यु का कारण सिद्ध हुवा ।' दोपहर के समय वह अपने कुछ साथियों के साथ कुशीनारा की ओर चल दिये ।

महापरिनिच्नान सूत्त में. जहां यह वर्णन श्राया है कि महातमा बुद्धने सूकर मार्चन, खाया, वहां इस 'सूकर मार्चन' को खुष्क लिखा है। इस का श्रिभियाय यही है कि वह सूखा खुम्ब ही था। क्यों कि सूकर के सूखे मांसा को कोई मतलब हो ही नहीं सकता। वास्तव में "सूकर मार्चन" का श्रर्थ है—"सूझर के मांस के समान मृदु"। खुम्ब मांस की तरह ही लचकीला होता है। यह वर्षा ऋतु में उत्पन्न होता है श्रीर लोग श्रन्य दिनों में भी इस का शाक खाने के लिये इसे सुखा कर संचित कर लेते हैं। महातमा बुद्ध का देहोन्त बसन्त

र अनेक ऐतिहासिकों का मन्तन्य है कि महातमा बुद्ध को इस भोजन में सुअर का मांस परोसा गया और वह उसे—भिन्न को जो कुछ परोसा जाय उसे वही खा लेना चाहिए —इस सिद्धान्त से खा गए। परन्तु यह मन्तन्य सर्वथा निराधार है। मूल पाली में खुम्ब के लिए "स्कर मादव" शब्द आया है। अनेक विद्वानों ने इस शब्द का अर्थ खुम्ब ही किया है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक रौकहिल भी हमारे इसो मत का समर्थन करते हैं। अपने Life of Buddha नामक अन्थ के १३३ पृष्ट पर उन्होंने लिखा है कि मूल पाली अन्थों में सुअर के मांस का कहीं वर्णन नहीं मिलता। राक्स डैविड्स ने भी इसी मतका समर्थन किया है।

बुद्ध उन दिनों बहुत कमजोर और यक हुए थे। कभी कभी बुखार भी उन पर आक्रमण कर देता था। इसी दशा में वह कुशीनारा पहुंचे। नगर के बाहर हिरएयवती नदी के किनारे एक बड़े भारी शाल वृत्त के नीचे उन्होंने डेरा डाला। इस हिरएयवती नदी का वर्तमान नाम ब्रोटा गण्डक है। यहां पहुंच कर उन्होंने आनन्द से कहा मेरे लिए विस्तरा बिखाओ। मैं लेटूंगा। मेरा सिर उत्तर की तरफ रहे।" आनन्द ने उन के लिये उसी प्रकार विस्तरा लगा दिया। महात्मा बुद्ध उस पर लेट गए। विस्तरे पर लेटते ही उन की तबीयत बहुत खराब होगई। यह देख कर उसे बड़ा क्लेश हुआ। उस से यह दश्य देखा न गया। वह पास ही एक कमरे में जाकर ज़ारज़ार रोने लगा। महात्मा बुद्ध को लोगों से जब यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने उसे बुलवा भेजा। आन्द आया। बुद्ध ने उसे धैर्य का उमदेश किया। महात्मा बुद्ध की इस भयंकर बीमारी की खबर कुशीनारा नगर में वायुवेग से फेल गई। नगर के कुलीन मह्न जाति के लोग वड़े बड़े सुग्रडों में हिरगयवती के तट पर महात्मा के अन्तिम दर्शन करने के उद्देश्य से आने लगे।

श्रानन्द उस समय बहुत ही उदास होकर खड़ा हुआ था। बुद्ध ने उसे निकट बुला कर आशीर्वाद देते हुए कहा—"श्रानन्द! तुम सोच रहे होंगे कि तुम्हारा आचार्य तुम से जुदा हो रहा है। परन्तु प्यारे श्रानन्द! ऐसा मत सोचो।

ऋतु में हुआ—उन दिनों खुम्ब का सुखाया हुआ शाक मिलना ही असम्भव था। इस से यह स्पष्ट प्रतीत हाता है कि महात्मा युद्ध पर सूखे हुए खुम्बी के शाक से विष का प्रभाव हुआ। बौद्ध साहित्य से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि महात्मा युद्ध की मृत्यु के समय उन पर विष के प्रभाव दिखाई दिये थे। विष के वे चिन्ह उन चिन्हों से सर्वथा मिलते हैं, जो सूखी खुम्बी के विष के प्रभाव से बताये जाते हैं। इस के लिए डा० लोरेंगड (Dr. Lorrand) की Health & Longevity through Rati and Die नामक पुस्तक के २४१-४६ एष्ट देखने साहिये।

See Universal Religion by Yogiraj's Disciple Muitreya. p. 306-9

जो सिद्धान्त श्रीर नियम मैंने तुम्हें बताये हैं, जिनका मैंने प्रचार किया है, वहीं तुम्हारे श्राचार्य होंगे—श्रीर वे सदैव जीवित रहेंगे।"

फिर उन्होंने उपस्थित भिच्च श्रों से कहा— ''प्रत्रो, सुनो ! मैं तुम्हें कहता हूं कि जो श्राता है, वह श्रवश्य ही जाता भी है। बिना रुके प्रयत्न करो।''

महात्मा बुद्ध के यही श्रन्तिम शब्द थे। इस के बाद उन का देह प्राण्-शून्य हो गया।

श्रगले दिन की प्रातःकाल कुशीनारा निवासियों ने बड़े समारोह से उनकी देह का श्रन्तिम संस्कार किया।



## तृतीय अध्याय

## बुद्ध को धार्मिक शिक्षाओं का अनुशीलन

महात्मा बुद्ध की शिकाओं का उद्देश्य मनुष्य का वैयक्तिक तथा सामिनक श्राचार उन्नत करना था। उनके अपने शब्दों में इस श्राचार की श्रेष्ठता का परिणाम दुख-निवृत्ति और सन्तोष है। यह उद्देश्य भारतवर्ष की प्राचीन वैदिक शिकाओं का विरोधी नहीं है। महात्मा बुद्ध ने जिस ढंग से श्रपनी शिकाओं का प्रसार किया श्रयीत् उन्हों ने जिस प्रकार तत्कालीन परिस्थितियों में धर्म के जिन अंगों पर विशेष बल दिया और श्रन्य श्रंगों के सम्बन्ध में लगभग उदासीन वृत्ति प्रगट की, उसे देख कर उन की महान् शिक्ताओं को श्रधिक से श्रिषक एकांगी ही कहा जा सकता है, वैदिक धर्म के विरुद्ध नहीं। महात्मा बुद्ध ने निर्मोही त्यागियों (भित्तुओं) का एक संघ निर्माण किया था। इस संघ का कुछ भाग (संघ) प्रायः उनके साथ ही रहा करता था श्रतः उन के बहुत से उपदेश इन्हीं भिन्नुओं को लव्दय करके हुवा करते थे। इन्हें वह संसार-त्याग, निर्मोह श्रादि की शिक्षाएं दिया करते थे। परन्तु इस का यह श्रभिप्राय नहीं कि वह सम्पूर्ण जन-समाज से संसार त्याग की श्रभिलाषा करते थे।

कालान्तर में उस महात्मा के अनुयाई यह समभने लगे कि हमारा पय-प्रदर्शक एक नये सम्प्रदाय का निर्माण कर गया है। और यह सम्प्रदाय परमात्मा औरआत्मा की सत्ता से इन्कार और वेद की प्रामाणिकता का खराडन करता है। इस सम्प्रदाय का आदर्श संसार त्याग कर यह प्रतिज्ञा लेते हुए कि बुद्ध की शरण में जाता हूं; धर्म की शरण में जाता हूं, संघ की शरण में जाता हूं भिन्नु बन

१. धम्मं शरणं गच्छामि युद्धं शरणं गच्छामि । धम्मपाद

जाना है। परन्तु महात्मा बुद्ध के सिद्धान्तों की विवेचना करने से हमें यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि उनका उद्देश्य किसी नवीन सम्प्रदाय की स्थापना करना नहीं था।

चुद्ध 'श्रार्य'—धम्मपाद में महात्मा बुद्ध के लिये तथा उन से प्राचीन काल में हुए श्राचार्यों के लिये 'श्रार्य' शब्द श्राता है— 'जो व्यक्ति नियमानुकूल भन्नण करता है, पिवत्र मन से प्रसन्नता पूर्वक श्रायु व्यतीत करता है श्रोर श्रायों द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलता है वह पिएडत है।'' इस से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि महात्मा बुद्ध श्रपने को प्राचीन धर्माचार्यों से पृथक नहीं करना चाहते थे। यदि वह स्वयं पैगम्बर बन कर कोई नवीन सम्प्रदाय खड़ा करना चाहते तो श्रवस्य ही उन के लिये यहां कोई दूसरा शब्द प्रयुक्त किया जाता। धम्मपाद के सम्पूर्ण टीकाकारों ने इस 'श्रार्य' शब्द का श्रर्य 'महात्मा बुद्ध तथा उन से पूर्व काल के धर्माचार्य' लिया है।

स्वीकार नहीं करते थे। परन्तु उन के उपदेशों में स्पष्ट रूप से आत्मा का वर्णन उपलब्ध होता है। धम्मपाद में कहा है—

"यदि कोई मनुष्य स्वयं भी वैसा ही आचरण करता है जैसा कि वह दूसरों को उपदेश देता है तो स्वयं अपने पर विजय प्राप्त होने के कारण वह दूसरों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि स्वयं अपनी आत्मा का विजय सब से कठिन कार्य है।"

"श्रातमा स्वयं ही श्रपना स्वामी है, श्रोर कीन उसका स्वामी हो सकता है ? स्वयं श्रपने को वश में करके मनुष्य एक ऐसा स्वामी प्राप्त कर लेता है जो कम लोग पा सकते हैं।"

"आत्मासे ही कोई पाप करता है, आत्मा के कारण ही कोई कुछ भोगता है, आत्मा से ही कोई पाप से शुद्ध रहता है और आत्मा द्वारा ही कोई पवित्र

२. धम्मपाव, अप्याय ६. वाक्य ७६ । ६ । ४ ।

हो जाता है। त्रात्मा स्वयं ही अपने को पवित्र या अपवित्र करती है कोई किसी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता।"

\* धम्मपाद के उपर्युक्त उच्चरणों में 'श्राक्ता' सब्द प्रयुक्त किया गया है ! यह त्रात्मा का ही श्रपञ्चन्स है ।

रचना साम्य - महात्मा बुद्ध ने अपनी शिकाओं का आधार प्राचीन भातीय वैदिक साहित्य को ही रक्खा है। इस का एक प्रमाण यह है कि उनकी शिकाओं के अनेक वाक्य पुराने स्पृति या सूत्र प्रन्थों के अनुवाद मात्र प्रतीत होते हैं। कहीं कहीं तो वाक्य रचना भी पूरी तरह से मेल खाती है। उदाहरण के लिये मनुस्मृति में कहा है—

श्रभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। चत्वारि तस्य वर्धन्ते श्रायुर्विद्यायशोवलम् ॥४

धस्मपाद में इस श्लोक का पाली संस्करण इस प्रकार किया गया है-

श्रभिवादन सीलस्स निचं वुड्दा पचिभनम्। खतारी धम्मावद्गति श्रानुपवणपीसुलम्॥"

मनुस्मृति के इसी अध्याय का एक और श्लोक है-

न तेन बृद्धो भवति, येनास्य पिततं शिरः। यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवा स्थविरं विदुः॥

अत्तानञ्चे तथा सिहया यथञ्ज मनुसारित ।
सुदन्तो वल दायेथ अज्ञाहि किर कुइमो ॥ धम्मापद १२ । ३.
अत्ताहि अत्तनो नाथो को हि नाथो परासियर ।
अत्तनाव सुदन्तेन नाथं लभित दुल्लभम् ॥ धम्मपाद १२ । ४.
अत्तना च च कतं पायं अत्तना संकिलिस्सित ।
अत्तना अकतं पापं अत्तना च विसुज्भित ।
सुदी असुद्धि पच्यतं नाञ्जो अञ्ज विसोधये ॥ धम्मपाद १२ । ६.
४. मनुस्मृति अध्याय २ श्लोकः १२१.
५. धम्मपाद " =. वाक्य १०६.
६ मनुस्मृति " २. श्लोक १५६.

धम्मपाद में —

न तेन चेरो सीहोती चेत्तस्स पालितं सिरो।

परिपक्को वचो तस्यं पिमिजितीति बुध्वित ॥ "

समाधि — यहा परिनिञ्चान सूत्त में समाधि का वर्णन शप्त होता, है।
"महात्मा बुद्ध जब राजगृह के गृद्ध शृङ्क पर्वत पर तपत्या करते थे तब लोगों
से उनकी शुद्ध व्यवहार, समाधि, बुद्धि श्रादि के सम्बन्ध में बात चीत हुई।
उन्होंने कहा — जब समाधि शुद्ध धारणा के साथ की जाती है तब उसका बहुत
बड़ा फल श्रीर लाभ प्राप्त होता है। बुद्धि से परिभावित हृदय वासना, स्वार्थ,
श्रम श्रीर श्रविद्या श्रादि से परिभूत नहीं होता।

पुनर्जन्म—इस से पूर्व हम आत्मा की सत्ता के पत्त में महात्मा बुद्ध का प्रमाण उद्भृत कर चुके हैं। आत्मा की सत्ता के साथ वह प्रनर्जन्म का सिलसिला भी स्वीकार करते थे। इस प्रकार उन के इस सिद्धान्त तथा इसी सम्बन्ध के वैदिक सिद्धान्तों में कोई मेद नहीं है। उन्होंने भिच्चओं. को उपदेश देते हुए कहा— ''इन चार महान सत्यों ( अज्ञान के चार कारण ) को न सममने और मनन न करने के कारण ही हमें इतने अधिक जन्म लेने पड़े हैं। इसी कारण, तुम और मैं इस पुनर्जन्म के कष्टमय मार्ग में बहुत लम्बे काल में चले आरहे हैं।"

महात्मा बुद्ध के इस वाक्य से यह भी स्पष्ट रूप से विदित होजाता है कि वह अपने को अन्य मनुष्यों की तरह से प्राकृतिक नियमों के आधीन एक साधारण मनुष्य ही समभते थे, अपने को पेगम्बर या असाधारण भ्रात्मा नहीं मानते थे।

एक और स्थान पर उन्होंने पुनर्जन्म का जो वर्णन किया है, उससे प्रतीत होता है कि उन के सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य अपने कमी के प्रभाव से अगले जन्म को कोई पशु या रोग का कृमि आदि भी वन सकता है। उनका कथन

७. धम्मपाद " ६ वाक्य १२०.

१. महा परिनिव्यान सूत्त ऋष्याय १ वाक्य १२.

국. " " " ,, 국 " 국

है "श्रानन्द ! यही मार्ग है, यही सत्य का दर्गण है । यदि कोई मनुष्य इस मार्ग का श्रनुसरण करता है तो वह निश्चित रूप से अपने लिये भविष्यवाणी कर सकता है कि मेरे लिये अब नरक नष्ट हो गया । श्रव मेरी आतमा भूत बनकर किसी कष्टमय स्थान में न जावेगी । मैं श्रव कभी किसी कष्ट-जनक दशा में पेदा नहीं हो सकता । मुभे अब निश्चय ही मुक्ति प्राप्त होगी ।"

एक श्रोर स्थान पर कहा है—'' हे गृहस्थी, श्रोष्ठाचारी पुरुप श्रपने सत्य ध्यवहार से पांच प्रकार के लाभ प्राप्त करता है— ं श्रपने श्रध्यवसायी स्वभाव से वह खूब धन प्राप्त करता है, ii उसका यश बढ़ता है, iii जिस समाज में वह प्रवेश करता है— चाहे वह समाज, कुलीन, बाह्मण, गृहपित या राजवंश वालों का ही क्यों न हो—वह विश्वास श्रोर स्वाभिमान के साथ प्रवेश पाता है, iv मृत्यु शान्ति से होती है, v मृत्यु के श्रनन्तर वह किसी उच्च योनी में जन्म लेता है।"

इस उद्धरण में स्पष्ट रूप से श्रोष्ठाचारी पुरुष के लिये ही उपर्युक्त पांचों लाभों का वर्णन किया गया है। पुनर्जनम के ये लाभ उसी ब्रात्मा को होते हैं, उस के कमों को नहीं।

मोत्त का स्वरूप — न्याय दर्शन में दुःखं के श्रेत्यन्त श्रभाव को ही मोक्ष माना गया है। उस के श्रेतुसार सुख भी दुखं के श्रेमाव का नाम ही है। महापरिनिज्ञान सुत्त में जन्म बन्धन से सदैव के लिए मुक्ति पाने के उद्देश्य से जो चार साधन लिखे हैं, उनमें दुःख श्रोर उस के कारणों को जान कर उनके श्रत्यन्त विमोद्य का प्रयत्न ही मुख्य है।

इस जन्म बन्धन से सदा के लिये छूट कर मुक्त हो जाने का वर्णन बौद्ध साहित्य में स्थान २ पर मिलता है, श्रतः इस के प्रमाण यहां देने की श्रावश्यकता

१. महा परिनिच्चान सुत्त, श्रध्याय २ वाक्य १०.

२. <sub>११ ११ ११</sub> २४.

३. तदत्यन्त विमोचोऽपवर्गः । न्याय १. १. १५

<sup>🧢 😘</sup> महापरिनिष्यानं सुश्र श्रध्याय २ वाक्य २

नहीं है। इतना ही नहीं, श्रिपत मोक्ष का स्वरूप भी पूरी तरह से वैदिक ही है। वैदिक-साहित्य में मोक्ष-काल की श्रविध बहुत ही श्रिषक लम्बी होने के कारण उसका समय बतलाने के लिए श्रवन्त काल का उछेल किया गया है। इसी प्रकार महापरिनिञ्चान द्वित में लिखा है—'श्रावन्द, बहिन नन्दा उन पाची बन्धनों की जिनके द्वारा संसार के ये निवासी बंधे हुए हैं, पूर्ण रूप से तोड़ देने के कारण श्रेष्ठतम स्वर्ग में बली गई है। वहां वह सदा के लिये गई है, अन वह कभी नहीं लोटेगी।"

"जिस मनुष्य की कोई अभिलाषा नहीं है, जो अपने ज्ञान से सन्देह रहित है और जिस ने मोच द्वारा श्रमरता की उच्चतम सीमा प्राप्त कर ली है उसे मैं बाह्मण कहता हूं।"<sup>3</sup>

सेल मुत्त में अपना वर्णन करते हुए बुद्ध ने कहा है— मार (वासना ) की सेना का मैं घ्वन्स कर चुका हूं, मैं ब्रह्मभूत हूं, अतुलनीय हुं, सब शत्रु (काम क्रोंध आदि) मेरे अधीन हैं, में आनन्दमय हो गया हूं। "। इस से प्रतीत होता है कि ब्रह्मभूत होना यो निर्वाण का तात्पर्य समाप्त हो जाना, या बुक्त जानी बुद्ध को अभीष्ट नहीं है।

संसार की उत्पत्ति — जगत् और मेनुष्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में वैदिक सिद्धान्त है — प्रकृति की सूद्ध्म श्रवस्था से श्राकाश उत्पन्न हुआ, श्राकाश से वायुं, वायुं से श्राप्ति, श्राप्ति से जल, जल से प्रथिवी, पृथिवी से श्रीवधी, श्रीपि से श्रव श्रीर श्रव से वीर्य उत्पन्न हुआ। । ग्री महात्मा बुद्ध ने एक स्थान पर

१. ते ब्रह्मलोकेषु प्रान्तकाले प्राप्तृताः परिमुच्यन्ति सर्वे । मुण्डक ३ २. ६।

२. महापरि निन्वान सुत्त श्रद्याय २ वाक्य ७.

३. सुत्तनिपात, महावागा वासेठ्ठ सूत्त, वाक्य ६३५

४. ब्रह्मभूता श्रतितुलो मारसेना प्रमहेनो । सया भित्तेव सीकित्वा मोदामि श्रक्कतीभयो । महावग्ग सेल सुत्त ५६१

५. पतस्माद्वा पतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वार्युः, वायोरन्नः, अन्तेरापः, अद्भूयः पृथिवी,पृथिव्या औपर्थयः, औपिधिम्यो अन्नम् , अन्ना-द्रेतः रेतसः पुरुषः । (तैत्तिरीयोपनिषत् , ब्रह्मानन्द्वसी, प्रथमोऽनुवाकः )

मसूक वरा जगत भी उत्पत्ति का कारण अपने शिष्यों से कहा है 1 वह कारण भी यद्यपि स्त्रयं इतना स्पष्ट नहीं, तथापि उपर्युक्त सिद्धान्त पर ही आश्रित प्रतीत. होता है। महात्मा बुद्ध ने वहा-"हे श्रानन्द ! भूकम्प के बाठ परोत्त कारण हैं। ये घाउ निम्न लिखित हैं। यह महान पृथिवी पानी पर श्राश्रित है, पानी वासु पर आश्रित है और वायु आकाश पर आश्रित है। ......

तेतीस देवता — वैदिक साहित्य ने यनेक स्थानों पर तेतीस देवताओं का वर्णन है । छान्दोग्य उपनिपद् में ये तेंतीम देवता १२ सूर्य, ११ रुद्र ८ वसु, इन्द्र, प्रजापित गिनाए गए हैं। पिछे से इन तंतीस देवता श्रों को भौतिक देवता समक्त कर इन की उपासना की जाने लगी । महात्मा बुद्ध के समय भी प्रतीत होता है कि इनका रूप परिवर्तित हो चुका था। महात्मा चुद्ध ने एक स्थान पर इन तेतीस देवताओं की उपासना दी है - "भाइयो, जिन लोगों ने तेतीस (तावतिन्स ) देवताओं को नहीं देखा वे लिच्छ वियों को देखलें। लिच्छ वियों का यह समूह ठीक तेतीस देवताश्रोंके समान प्रतीत होरहा है।"3

वर्ण व्यवस्था- महात्मा बुद्ध के समय भारतवर्ष में वर्णव्यवस्था विद्यमान थी । बौद्धः साहित्य में इस के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं । "ज्ब वैशाली के लिच्छ्वी लोगों को यह ज्ञात हुवा कि महात्मा बुद्ध वैशाली आए हैं, और श्रम्त्रपाली के उद्यान में ठहरे हैं, तब वे सुन्दर यानों पर सवार होकर पंक्ति में उन के पास गए । कुछ उनमें काले थे, उनका रंग काला था और कपड़े श्रीर श्राभूषण भी काले थे। कुछ उन में सुन्दर थे, उन का रंग सुन्दर था, कपड़े भौर श्राभूषण भी सुनदर थे। कुछ उन में लाल थे, इन के कपड़े और भूपण भी लाल थे, चेहरे

महा परिनिच्चान सुत्त. श्रध्याय. ३ वाक्य १३
 एते त्रयिक्षशहेवा इति कतमे ते त्रयिक्षशिदत्यष्टो वसव एकादश रुद्राद्वादशादित्यास्त एकत्रिशदिन्द्रश्चैव प्रजापितश्च त्रयाखिशा इति ।

वृहदारायक श्रध्याय ५, ब्राह्मण ६, मंत्र ६,
 महा परिनिद्धान द्वात श्रध्याय २ वाक्य २०

पर लालिमा थी । कुछ उन में सफेद थे, जिनका रंग पीला था और श्राभूषण तथा विस्न सफेद थे।"

यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन में से काले रंग के कपड़े पहने हुए लोग शूद्र, सुन्दर रंग के वैश्य, लाल रंग के चित्रय और सफेद रंग के कपड़े पहनने वाले ब्राह्मण थे। महात्मा बुद्ध ने अपने समय की बढ़ी हुई अप्राकृतिक विषमता का तथा जन्म की जातपात का प्रवल विरोध किया, परन्तु वह वैदिक वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं थे। उन्होंने कहीं पर इसका विरोध नहीं किया। समाज के सव अंगों को पूरी महत्ता देने का उन्होंने प्रचार किया था, यह बात वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध नहीं।

इतना ही नहीं । महात्मा नुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में गुण और कर्म से वर्ण मानने का आदेश दिया है । उनका कथन है— ''जन्म के सम्बन्ध में मत पूछो परन्तु आचरण के सम्बन्ध में पूछो । यह एक तथ्य है कि लकड़ी से आग उत्पन्त होजाती है, (इसी प्रकार) एक नीच कुल में उत्पन्न हुवा दृढ़ निश्चय मुनि भी पाप छोड़ कर कुलीन बन सकता है।"

''कोई केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं हो सकता, श्रीर न कोई ब्राह्मण कुल में जन्म न लेने से श्रवाह्मण होता है। श्रपने कर्मों से ही कोई ब्राह्मण या श्रवाह्मण वनता है।''<sup>3</sup>

"कोई मनुष्य श्रपने सफेट वालों या कुल श्रयवा जन्म से ही ब्राह्मण् नहीं वन सकता | जो मनुष्य सच्चा है श्रोर धर्म पूर्वक श्राचरण करता है वही झाह्मण् है ।"8

१. महा परिनिब्बान सुत्त श्रध्याय २. वाक्य १=

२. सुत्तनिपात, सुन्दरिक भारद्वाज सुत्त वाक्य ६.

३. " घासेट्ट सुत्त वाक्य ५७.

४ न जटाहि न गोत्तेहि न जचा होति ब्राह्मणो । यिह सच्वं च धम्मो च सो सूची सो च ब्राह्मणो ॥ धम्मपद २६ । ११

"जन्म से कोई नीच नहीं होता न जन्म से ब्राह्मण होता है। कर्म से ही कोई नीच होता है श्रोर कर्म से ही ब्राह्मण होता है।"

इस से तुलना के लिये वैदिक साहित्य के निम्न वचन विचारणीय हैं र सच्चा ब्राह्मण कीन हैं— उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि महात्मा बुद्ध जन्म से नहीं अपितु गुण कर्म से ही ब्राह्मण श्रादि वर्णों की सत्ता स्वीकार करते थे। इसके साथ ही उन्हों ने अपने विभिन्न स्थानों पर दिये उपदेशों में ब्राह्मण के गुणों और कार्यों पर विस्तृत विचार किया है। इस में उन्होंने स्पष्ट रूप से यज्ञ करना, वेद पढ़ना श्रादि भी उनके कार्य बताये हैं। श्रतः उन के उपदेशों में से इस सम्बन्ध के बहुत से उद्धरण देना यहां श्रप्रांसगिक न होगा।

जिस समय एक ब्राह्मण अपने चित्त का संयम और ज्ञान उपार्जन इन दोनों नातों में सफलता प्राप्त कर लेता है तो ज्ञानोपलिंघ के अनन्तर उसके सब बन्धन नष्ट होजाते हैं। जिस व्यक्ति के लिये यह लोक और परलोक अथवा दोनों लोक कुछ सत्ता नहीं रखते, जो मय रहित और स्थिर है वही ब्राह्मण है। जो विचार शील है, दोषरहित, स्थित प्रज्ञ, कर्मनिष्ट और वामना रहित है तथा जिस ने उह्तम लह्य को प्राप्त कर लिया है वही वास्तव में ब्राह्मण है। दिन सूर्य से शोभा पाता है, रात चन्द्रमा से शोभित होती है, क्षत्रिय अपने कवच में सजता है, ब्राह्मण अपने ध्यान से प्रकाशित होता है और बुद्ध भगवान दिन रात दीप्त रहते हैं।

१ सुत्त निपात अरग वग्ग वसल सुत्त २१.

२. ब्राह्मणोस्य मुखमासीद् बाह्न राजन्यः कृतः ।

ऊद्ध तदस्य यहेरयः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत ॥ यज्जु०३१.११.।
शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम् ।

इत्रियाज्ञातमेवन्तु विद्याहेश्यात्तथेव च ॥ मनु०१० ६५.

स्वाध्यायेन जपेहोंमैः त्रैविद्येनेज्यया सुतैः ।

महायह्मश्च यह्मश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ मनु०२. २८.

धर्मचर्यया जघन्यो वर्णो पूर्व पूर्व वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ।

अधर्मचर्यया पर्वो वर्णो जयन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ॥

किसी व्यक्ति को बाह्यण पर भाकमण नहीं करना चाहिये, परन्तु यदि किसी व्राह्मण पर प्रहार किया जाय तो बाह्मण को चाहिये कि प्रहारकर्ता पर वह हाथ न उठाए । ब्राह्मण को मारने वाला धिक्कार के योग्य है, परन्तु उस से भी श्रिविक धिकार उस पर प्रहार करने वाले बाह्मण को है। जो किसी पर भी अपने शरीर, वाणी, या विचार द्वारा प्रहार नहीं करता और जिस ने इन तीनों को दश में किया हुआ है वह बाह्मण है। जिस प्रकार बाह्मण यज्ञ में अस्नि की पूजा करता है उसी प्रकार मनुष्य को अपने उपदेष्टा गुरु ( नुद्ध ) की पूजा करनी चाहिये। कोई अपनं सफेद बाल, जटा या कुल से ब्राह्मण नहीं होता ; जो मनुष्य सत्याचरण और धर्माचरण करता है वही ब्राह्मण है । हे मूर्व ! केवल जटा खोर मृगचर्म को धारण करने से क्या होगा १ तेरे अन्दर ही जब तृष्णा भरी पड़ी है। भौर तू बाह्य शरीर को पवित्र कर केही पवित्र बन जाना चाहता है ? अपने कुल या माता के कारण कोई ब्रह्मण नहीं वन सकता, कुल के कारण धन ही मिल सकता है ; परनतु मैं तो उसे बाधाण कहता हूं जो चाहे कितना ही गरीन हो परन्तु रागद्वेप से रहित है। कुल से अपने को बाह्यण मानने वाला तो केवल 'भोः भोः' करने वाला बाह्मण ही है । बाह्मण वह है जो किसी प्राणी को नहीं मारता, न मरवाता है चाहे वह प्राणी सबल हो या दुर्बल । में उसे बाह्यण कहता हूं जो असहिब्गुत्रों पर सहिप्गु है, हिंसकों पर दयालु है श्रोर व्यसनियों में निर्यसनी वन कर रहता है। वास्त्विक बाह्मण वह है जो किसी की छोटी बड़ी, सूचम या स्यूल वस्तु को उसके दिये विना स्वयं नहीं लेता । जिसे इस लोक या परलोक में श्राप्तिक नहीं वही ब्राह्मण है।"

१. यदा द्वयेसु घुम्मेसु पारग होति ब्राह्मणो।

श्रथस्स सर्व्यसंयोगा श्रत्थं गुच्छन्ति श्रासवा॥ २॥

यस्स पारं श्रणरं वा पारापारं न विज्ञति।

बीदतरं विसञ्जुतं तमहं ब्रमि ब्राह्मणम् ॥ ३॥

भायी विरजमासिनं कत्किञ्चं श्रनासवं।

उत्तमत्थं श्रमुष्पत्तं तमहं ब्रमि ब्राह्मणम् ॥ ४॥।

विवा तप्ति श्रादिशो रिसमाभाति चन्दिमा।

सुन्दिरिक भारद्व ज सूत्ति—सुत्तिनियात में भारद्वान सूत्त नामक एक वर्गे हैं। इस सूत्त में महात्मा बुद्ध से सुन्दिरिक भारद्वान नामक एक वाह्निक बाह्मण की बातचीत संगृहीत है। इस बातचीत में वेंद्र, गायत्री, यहां, वर्णव्यवस्था ब्रादि बहुत से ब्रावर्थक विषयों पर प्रसंगवश महात्मा बुद्ध ने ब्रावर्थ विचार प्रमेट किये हैं, ब्रातः इस सूत्त का संवेंप यहां दे देना उचित होगा—

"एक समय बुद्ध भगवान कोशल देश में मुन्दिशक नदी के किनारे रहते थे। इन्हीं दिनों एक दिन मुन्दिशक भारद्वाज नाम के एक ब्राह्मण नदी के किनारे

सम्बद्धी खत्तियो तपति भायी तपति ब्राह्मणी। श्रथ सञ्चमहोरित्ति बुद्धी तपति तेजसा ॥ ५ ३ न ब्राह्मण्रस्य पहरेय्य नहस्स मुञ्चेथ ब्राह्मणो । धि ब्राह्मणस्स हन्तारं ततो धि यस्स मुञ्जति ॥ ७ ॥ यस्स कायेन वाचाय मनसा नत्थि दुक्तं। संबुत्तं तीहि ठानेहि तमहं ब्रूमि ब्राइणम् ॥ ६ ॥ यहा। धम्मं विजानेय्यं सम्मासम्बुद्धदेसितं । संक्षेत्रचं तं नमस्सेय्य श्रगिद्धतं व ब्राह्मणो ॥ १० ॥ न जटाहि न गोत्तेहि न जचा होति बाह्यणो। यम्हि सर्घं च धम्मोच सी सूची सी च ब्राह्मणी ॥ ११॥ कि ते जटाहि दुमेध कि ते अजिनसाटिया। श्रद्भान्तरं ते गहनं वाहिरं परिमज्जिस ॥ १२॥ न चाह ब्राह्मणं ब्र मि योनिजं मत्तिसम्भवम् । भोवादी नाम सी होति स चे होति सकिञ्चनो । श्रकिचनं श्रनादानं तमहं ब्रुमि ब्रोह्मणम् ॥ १४॥ निधाय द्राडं भ्तेसु तसेसु थावरेसु च। यों न हन्ति न घातेति तमहें ब्रमि ब्राह्मणं॥ २३॥ श्रविरुद्धं विरुद्धेषु श्रतदेग्डेषु निवृतं । सादानेर्सु अनादानं तमहं अमि ब्रोह्मणं ॥ २४ ॥ आशा यस्य न विज्जति अस्मि लोके परस्मि च। निरास्य विसंयुत्तं तमहं व्र मि ब्राह्मणं॥ २८॥ धम्मपद् वर्ग २६.

यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की समाप्ति के अनन्तर उन्होंने खड़े होकर चारों दिशाओं में देख कर कहा—कोई यज्ञशेष ग्रहण करने का अभिलाषी है ?" इसी समय भारद्वाज ने महात्मा बुद्ध को कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे सिर डांक कर बैठे हुए देखा। उन्हें देख कर भरद्वाज यज्ञशेष को बांगे हाथ में और जलपात्र को दार्थे हाथ में लेकर उनी श्रोर चलें। भारद्वाज के पैरों की श्रावाज़ सुन कर महात्मा बुद्ध ने अपन सिर से कपड़ा उतार दिया। तब भारद्वाज ने यह सोचा कि इम मनुष्य ने सिर के बालों का मुराइन करवाया हुवा है अतः यह रीव है। यह सोच कर वह लौट ही रहा था कि उसे ध्यान श्राया कि कुछ ब्राह्मण भी सिर कर मुराइन करवाया करते हैं अतः इस व्यक्ति से पूछना चाहिये कि यह किस वंश का है। सुन्दिरक भारद्वाज ने लौटकर उन से पूछा—''तुम किस परिवार के हो ?''

महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया—''मैं न ब्राह्मण हूं, न किसी राजा का पुत्र, श्रीर न वैश्य ही हूं। मैं संसार में कुछ भी न रखते हुए इधर उधर घूमता फिरता हूं।''

विना घर के मैं इघर उघर घूमता फिरता हूं, शान्त रहता हूं, संमार के लोगों में रमता नहीं हूं श्रीर तुम हे बाह्मण, मुक्त से मेरे कुल के सम्बन्ध में प्रश्न करते हो ?"

मुन्दरिक भ रहान ने कहा-- 'क्या तुम ब्राह्मण हो ?''

भगवान ने उत्तर दिया—'यदि तुम अपने को झाहाण और मुर्भे अबाहाण कहते हो तो मैं तुम से उस सावित्री के सम्बन्ध में पूछता हूं, जिस में तीन पाद और चौबीस अक्षर हैं।'

सुन्दरिक भारद्वाज ने कहा—'मैं तुम से पूछता हूं कि इस संसार में मनुष्य, ब्राह्मण श्रोर चत्रिय देवताश्रों की पूजा क्यों करते हैं ?''

बुद्ध उत्तर दिया—''जो व्यक्ति पूजा के समय पूर्ण घोर सर्व साधन-सम्पन्न होकर किसी देवता की श्रवण शक्ति प्राप्त कर लेता है वह सफल हो जाता है।'' सुन्दरिक भारद्वाज ने कहा— सचमुच उसी की पूजा सफल होती है। क्यों कि मुभे तुम्हारे असे पूर्ण और वेदज्ञ के दर्शन हो गए हैं। आप जैसे व्यक्ति के न मिलने से यदाशेष किसी और को देना पड़ता।

बुद्ध न कहा—हे बाह्मण ! तुम यहां कुछ पूछने आए हो, आतः मुम्म से पूजो । सम्भातः तुम्हें यहां शान्त, आक्रोग़ी, कष्ट राहेत, कामना शून्य, सुदुद्ध की प्राप्ति हो जाय ।

सुन्दरिक भारद्वाज ने पृछा—हे गौतम ! मुक्ते पूजा में प्रसन्नता ती है । हो मैं एक भेंट देना चाहता हूं परन्तु मुक्ते भेंट समक्त नहीं आती । मुक्ते शिचा दो, मुक्ते बताओं कि किस दशा में भेंट सफल होती है ।

मुद्ध ने उत्तर दिया— हे ब्राह्मण, मेरी वात ध्यान से सुनो । मैं तुम्हें धर्म की शिक्षा दूंगा । वंश के सम्बन्ध में न पूजो, व्यवहार के सम्बन्ध में पूछो । जिस प्रकार लकड़ी से आग उत्पन्न हो सकती है, उसी प्रकार एक नीच कुल का व्यक्ति भी अपने दृढ़ निश्चय से पाप भावनाएं छोड़ कर कुलीन वन सकता है ।

'जो सत्य से नम्र है, वासना रहित है, पूर्ण है, धार्मिक जीवन व्यतीत करता है, ऐसे व्यक्ति को, उचित समय के अनन्तर लोग यज्ञ-शेप देते हैं। जो श्रच्छे कार्य करना चाहता हो, उत उत्ती को यज्ञ-शेप देना चाहिए।'

'जिन्होंने वासना-जन्य श्रानन्द का त्याग कर दिया है, जो गृह रहित होकर घूमते फिरते हैं, जो संयमी हैं, उन को एक श्रवधि के बाद लोग यज्ञरोष देते हैं। जो ब्राह्मण के श्रव्छं कार्य करना चाहता हो, उसे उसी को यज्ञ-शेष हेना चाहिये।

'जिस में घोले के भाव नहीं, बदला लेने की इच्छा नहीं, जो ईच्या से रहित है, स्वार्थ से शून्य है, जिम ने कोघ का नाश कर दिया है, जो शान्त है, जिस ने अपने पर से दुःख की छाया हटा दी है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण है। बुद्ध ऐसा ब्राह्मण होने से दहारोग के योग्य है।

'जिस ने अपने हृदय की दुर्वलताओं को नष्ट कर दिया है, जिस के लिये कुछ भी वन्यन नहीं है, जो इस जगत में किसी वन्तु की कामना नहीं करता ऐसा तथागत यज्ञशेप के योग्य है।

'जो शान्त है, जिस ने संसार-नदी को पार कर लिया है, जो धर्म के उच्चतम स्वरूप का ज्ञाता है, जिस के विकार नष्ट हो गए हैं—ऐसा तथागत यज्ञ-

जो इच्छात्रों के त्राधीन नहीं, जिस ने निर्वाण देख लिया है, साधारण लोगों के लिये जो ज्ञातव्य है उसे जो जान चुका है, जिसके लिये बुद्धि का कोई विषय शेष नहीं रहा-ऐसा तथागत यज्ञशेष के योग्य है।

'जो अपना माप स्वयं अपने से नहीं करता, जो शान्त है, श्रेष्ट है, दढ़ है, कामना रहित है, कठोरता से दूर है, सन्देह रहित है— ऐसा तथागत यज्ञशेप के योग्य है।'

यह सब सुनकर सुन्दिश्क भारद्वाज ने कहा—मेरी भेंट एक सची भेंट हो, क्योंकि मैं एक ऐसे पूर्ण व्यक्ति से मिला हूं । बुद्ध ब्रह्मण मेरे साची हैं । क्या भगवान् इसे स्वीकार करेंगे ! क्या भगवान् मेरे यज्ञ-शेष को स्वीकार करेंगे ?"

इस के बाद महात्मा बुद्ध श्रौर सुन्दरिक भारद्वाज में कुछ श्रौर वार्ताज्ञाप होने के अनन्तर भारद्वाज परिवाजक वन गया।

इस सम्पूर्ण प्रकरण पर टीका टिप्पणी करना व्यर्थ है। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि महात्मा बुद्ध वेद और वर्ण-व्यवस्या आदि प्राचीन मूल वैदिक सिद्धान्तों के विरोधी नहीं थे।

एक वार तीनों वेद ज्ञाता भारद्वाज और वित्तष्ठ में विवाद हुआ। भारद्वाज की सम्मति थी कि जो सात पीदी तक ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न हुआ हो वहीं ब्राह्मण होता है, पर विसेष्ठ गुणी पवित्र कर्म वाले को ही ब्राह्मण मानता था। वे तीनों

१. सुत्त निपात सुन्दरिक भारद्वाज सुत्तू,

बुद्ध से इस प्रश्न का ज्ञान लेने आये। बुद्ध ने कहा पशु पित्त आदि विभिन्न जातियों के समान मनुष्य मनुष्य के अंगों में भेद नहीं है। मोह, द्वेष, और अज्ञान रहित, अपमान से न दुःखी होने वाला पीड़ा न देने वाला, विरोधियों को महम करने वाला, सत्यवादी, निर्द्धन्द पुरुष कर्मों से ही बाह्मण होता है।

इसी प्रकार दसल मुत्त में महात्मा बुद्ध भिक्षा मांगते हुए एक ब्रह्मण के यहां पहुंचे। उपने उन्हें वृपलक कहकर दूर रहने को कहा। तब बुद्ध ने समभाया कि वृपल, नीच वर्ण के वे हैं जो कोधी, हिंसक, अगृण न चुकाने वाले घन से भूठी साची देने वाला, ख्रियों पर बलात्कार करने वाला, माता पिता की सेवा न करने वाला, ब्रह्मण को दम्भ कर ठगने वाला, पाप में बेशर्म हो। एक चाएडाल वंश में उत्पन्न मातंग या जो वासना रहित हो ऊंचे काम करता हुआ ब्रह्मण बना। बहुत से ब्रह्मण क्षत्रिय आदि उस की सेवा करते थे। अतः कर्म से ही आदमी ब्राह्मण या पतित बनता है।

निष्काम कर्म — प्राचीन वैदिक साहित्य के निष्काम-कर्म के सिद्धान्त का महात्मा बुद्ध ने स्थान स्थान पर प्रतिपादन किया है। उपर्युक्त 'सुन्दरिक भारद्धाक' सुत्त' में भी उन्होंने अपने सम्बन्ध का जो वर्णन किया है उस में अपने निष्काम हो जाने पर भी बहुत बल दिया गया है। इस के अतिरिक्त अन्य बोद्ध साहित्य में भी बीसियों स्थानों पर भारतीय सम्यता के इस महान् सिद्धान्त का उल्लेख प्राप्त होता है। उदाहरण के लिये कुछ प्रकरण यहां दिये जाते हैं—

माना पिता, दो क्षत्रिय राजा अथवा अनुचरों सहित राष्ट्र को भी नष्टकर वास्तविक ब्रह्मण् निर्लेप रहता है।<sup>3</sup>

१. सुत्तनिपात, महावग्ग-वासेट्ट सुत्त तथा उरग वग्ग-वसल सुत्त

२. कुर्वन्नेवेह फर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।

पंवं त्विय नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ यज्जु० ४०२ ।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कंदाचन ।

मा कर्मभल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि । गीता २४७

३. मातरं पितरं हुन्त्वा राजानो हे च खितये हन्त्वा श्रनिघो याति ब्राह्मणो ॥ धम्मपद २१।५।

प्रो० मेरस मूलर ने इस श्होक का अभिप्राय यह बताया है कि ब्राह्मण के सर्वया निष्काम हो जाने से उसे किसी वस्तु से आसक्ति नहीं रहती। वह निर्लेष हो जाता है। गीता में निष्काम मनुष्य के लिये कहा है—''नायं हन्ति न च हन्यते''। अर्थात् युद्ध में निष्काम भाव से कर्तव्य समभ कर लड़ता हुआ मनुष्य अपने प्रतिपित्त्यों का वध करता है, सम्भव है कि वह स्वयं भी मर जाय; परन्तु निष्काम होने के प्रभाव से वह वास्तव में न किसी को मारता है और न स्वयं ही मरता है। धम्मपद के उपर्युक्त श्लोक का भी यही अभिप्राय है। मैबस मूलर के इस कथन से बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान् मि० चिल्डर्स भी सहमत हैं।

धन्मपद में कहा है— "मैं उसे वास्तिवक बाह्मण कहता हूं जो किसी वस्तु को भी चाहे वह सामने, पीछे, या बीच में हो अपना नहीं कहता; जो निर्धन है; जो संसार के राग से रहित है।"

''मैं उसे बाह्मण कहता हूं जिसका हृदय पानी में कमल के फूल की तरह श्रीर सूई की नोक पर राई के दाने की तरह पाप से श्रासक्त नहीं होता।"<sup>3</sup>

''मैं उसे ब्राह्मण कहता हूं जिस ने पाप श्रीर प्रगय दोनों का त्याग कर दिया है श्रीर विषयानुरागी तृष्णा का भी नाश कर दिया है ।<sup>8</sup>

Sacred Books of the East Vol. x.
 Dhumma pad. Edited by F. Max Muller.

२. धम्मपद अध्याय २६ ऋोक ३६

वारि पोक्लरपत्ते व श्रारगोरिव सासपो।
 यो न लिम्पति कामेसु तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम्॥ १६॥
 धम्मपद। श्रध्याय २६।

४. योध पुत्रं च पापं च उभो संकं उपच्चगा श्रसोकं विरजं छुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम् ॥ ३०॥

धम्मपद् श्रिध्याय २६।

इसी प्रकार एक श्रोर स्थान पर लिखा है—''निस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहने पर भी जल के प्रभाव से सर्वया मुक्त होता है श्रयवा निस प्रकार सुई की नोक पर सरसों रक्खा जाता है उमी प्रकार ब्राह्मण संसार में रहते हुए भी सांसारिक विषयों में श्रासक्त नहीं होता।"

सभीय मुत्त में महात्मा बुद्ध सभीय को उपदेश देते हैं— "जिस प्रकार मुन्दर कमल पानी में रहते हुए भी उन से संसक्त नहीं होता उसी प्रकार, हे सभीय, तुम भी बुराई या अच्छाई दोनों से निर्लिप्त रही।"

ब्रह्मचर्य—वैदिक सम्यता में ब्रह्मचर्य का स्थान बहुत ऊंचा है। महात्मा वुद्ध की शिक्ताओं में भी ब्रह्मचर्य की महत्ता उसी प्रकार वर्णन की गई है— ''अपावधानी से किये हुए काम, खिएडत प्रतिज्ञा और ब्रह्मचर्य का नाश इन सब का परिणाम बुरा होता है।''<sup>3</sup>

चूलकरा में लिखा है—''धर्म से रिक्तन ब्रोह्मण दुर्दम्य तेज युक्त होते थे। जब वे किसी के दरवाज़ों के सामने जाकर खड़े होते थे तो यह किसी की शिक्त नहीं थी कि उन का विरोध कर सके। इस का कारण यही था कि वे ४८ वर्ष तक अखराड ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, इस अविध में वे विद्या और श्रीष्ठाचार का अभ्यास किया करते थे।'

'ब्राह्मण अन्य वर्णों की कन्या से विवाह नहीं करते थे, उनके विवाह में कन्या खरीदी नहीं जाती थी, विवाह के बाद वे परम्पर प्रेम से रहते थे। सन्तान की इच्छा से ही वे अमृतुगामी होते थे, उन का जीवन पवित्र, वासना रहित और ब्रह्मचर्यमय होता था।

१. वारि पोक्खरपत्ते व श्रारगोरिव सासपो यो न लिम्पति कामेसु तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम् । धम्मपद २६ । १६ ।

२ सुत्तनिपात महावग्ग सशीय सुत्त ३८।

<sup>्</sup>रे युं किंचि सिथिलं कम्मं संकिलिट्ठं च यं वतं । सङ्गस्सरं ब्रह्मचरियं न तं होति महप्फल ॥ धम्मपद २२।७।

'श्रेष्ठ ब्र.ह्मण् की कभी स्वप्न में भी संभोग की इच्छा न होती यी।""

महात्मा चुद्ध ऋौर वेद — सुन्दरिक भारद्वाज सूत्त में यह दिखाया जा चुका है कि महात्मा बुद्ध स्त्रयं अपने को ब्रह्मण् मानते थे। उन्होंने भारद्वाज से गायत्री मन्त्र के सम्बन्ध में प्रश्न भी किया था। भारद्वाज एक वेदिक ब्राह्मण् था। उसे यह पूर्ण विश्वास हो गया कि महात्मा बुद्ध अपने गुण, कर्म, स्वभाव से एक उच्च कोटि के ब्राह्मण् हैं। अतः उसने उन्हें अपना यज्ञरोप, जिसे वह किसी श्रीष्ठतम ब्राह्मण् को ही देना चाहता था, देने का अधिकारी सम्भा। इस प्रकरण् के अतिरिक्त महात्मा बुद्ध के अन्य उपदेशों में भी वेद और वेदज्ञों के सम्बन्ध में कुछ वक्तत्रय प्राप्त होते हैं। सभीय सूत्त में सभीय उनसे यह प्रश्न करता है 'किसी मनुष्य को वेदज्ञ बनने के लिये क्या करना चाहिये ?''र

महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया—''हे सभीय, जो मनुष्य श्रवणः श्रीर बाह्मणों को जान कर सम्पूर्ण वासनात्रों का विजय कर लेता है, जो मूल ज्ञान द्वारा सब कामनात्रों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है वह वेदज्ञ है।

सभीय ने फिर पूछा—''किसी मनुष्य को श्रोत्रिय बनने के लिये क्या करना चाहिए ?''

महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया—''हे सभीय, जो व्यक्ति धर्म का एक एक शब्द समभ कर मिथ्या और तथ्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह सन्देह रहित बन्धन रहित और कष्ट रहित श्रोतृय कहलाता है। वह ईश्वरीय ज्ञान का पिएडत होता है।\*

सावित्री छन्द और यज्ञ महात्मा बुद्ध ने सम्पूर्ण वैदिक छन्दों में सावित्री-छन्द को सर्वश्रेष्ठ कहा है। स्वयं वैदिक साहित्य में भी सावित्री छन्द

१. सुत्तनिपात चूल वग्ग, ब्राह्मण धम्मिक सुत्त । ५-१२।

२. सुत्तनिपात, महाबग्ग, सभीय सुत्त वाक्य - ५२६, ५२६

भूल पाली में वेदश और श्रोत्य के लिए विद्ञु' श्रोर 'सोत्तिय'
 राव्द श्राय हैं।

को सर्वश्रीष्ठ छन्द माना गया है। इस के साथ ही उन्होंने सन प्रकार की यज्ञ की श्रीष्ठता भी मानी है। महावरण में कहा है— ''यज्ञों में प्रधान श्राप्तिहोत्र है, खन्दों में प्रधान छन्द सावित्री छन्द है।

त्रयी विद्या निहास को त्रयी विद्या में पारङ्गत होना चाहिये— 'हे वासत्य ! वही बुद्धिमान न हास श्रीर श्रास्क (शाक्य ) है जो श्रयी विद्या में निपुण है, शान्त है श्रीर पुनर्जन्म के बन्धन को नष्ट करने की योग्यता प्राप्त कर चुका है ।"8

पृ० १८८ उदान वर्ग ( धम्मपद का तिब्बती भाषा में श्रानुवाद ) उस के श्रेयं श्री श्रानुवाद में ३३ वें श्रध्याय में नो पाली धम्मपाद के २६ वें श्रध्याय का स्यानीय है, जिस में बाह्मण का लक्षण दिया गया है, के १५ वें श्लोक का यह श्रानुवाद है—''बाह्मण वह है जिस ने सम्पूर्ण पाप को दूर कर दिया है, जो फल रहित है, पिवत्र श्रायु ज्यतीत करता है, श्रीर जो वेदों में पूर्णता को पहुंच गया है, उसका जीवन ब्रह्मचर्यमय होता है श्रीर वह पिवत्र भाषण करता है।"

योगाभ्यास — महात्मा बुद्ध स्वयं योगाभ्यास किया करते थे। बोधि बृद्ध के नीचे भी उन्होंने योग-समाधि ही लगाई थी! इस के द्वारा उन्हें तत्दज्ञान की प्राप्ति में बहुत सहायता मिली। सैल सुत्त में महात्मा बुद्ध की योग-समाधि का

The Brahman who has cast off all sinfulness, who is without hypocracy, and who leads a pure life, has reached the purifiction (set forth in) the Vedas; his life is a life of holiness (brahmacharya), and when he does speak, his speech is holy.

३. सुत्तनिपात, महावग्ग, सेल सुत्त वाक्य ५७६ (सावित्री छन्द्रसी मुक्खम् ।)

४. सुत्तनिपात, महावाग्ग वासत्य सुत्त वाका ६५५

५. रौकहिल का अंग्रेज़ी अनुवाद इस प्रकार है:---

वर्णन है । ब्रह्मण सैल को अपने योगाभ्यास का परिचय देने के लिये उन्होंने जो खेचरी मुद्रा धारण की, उसी का वर्णन इस मुत्त में है।

योग दर्शन में पांच क्लेश वताए हैं। योग मार्ग में प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्ति को इन पांच क्लेशों का पिहार करना चाहिये। धानीय मुत्त में महात्मा बुद्ध नं अपने पित्तु शिष्यों से कहा है— "जो पित्तु पांच क्लेशों का परिहार कर चुका है, दु:ख रहित है, जिसे सन्देह नहीं रहे, ऐसा भित्तु इस संसार के दोनों किनारों को इस प्रकार छोड़ देता है जिस प्रकार की सांप केंचुली को ।"

पातञ्जिल ऋषि ने योगी को यम नियम का अन्यास करने का आदेश दिया है। ये यम हैं — अहिंमा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिश्रह।'' धम्मिक सुत्त के अन्त में इन्ही यमों का दर्शन है।

i धर्म के अभिलाषी पुरुष को हत्या नहीं करनी चाहिये, न किसी की हत्या में कारण बनना चाहिए, न किसी दूसरे से की हुई हत्या का पोषण करना चाहिये | किसी भी कमज़ोर या बलवान प्राणी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिये |

ii उसे ऐसी कोई चीज़ स्वयं नहीं लेनी चाहिये जो उसे दी नहीं गई हो। न उसे किसी दूसरे को चोरी करने में मदद देनी चाहिये।' न चोरी का पोषण ही करना चाहिये,

iii उस को पूर्ण-रूप से ब्रह्मचारी रहना चाहिये । यदि उस से संयम न किया जा सके तो अपनी पत्नी को छोड़ कर किसी दूसरी स्त्री से भोग न करना चाहिये।

१. सुत्त निपात, महावग्ग, सैल सुत्त वाक्य ५४=

२ श्रविद्यास्मिता राग हे पाभिनिवेशाः पश्चक्लेशाः ॥ योग दश्नेन

३ सुत्त निपात उरगवग्ग ध्यान सुत्त वाक्य १७

४ योग दर्शन

iv एक दूसरे से कभी भूठ नहीं बोलना चाहिये, चाहे वह न्याय सभा हो अथवा व्यवस्थापिका सभा । न उसे भूठ बोलने में मदद देनी चाहिये और न असत्य को पोषित ही करना चाहिये।

प जो गृहस्य इस घंर्म्म को स्वीकार करते हैं उन्हें शराब या इसी प्रकार के मादक द्रव्य नहीं पीने चाहियें, न दूसरों को इन के लिये प्रेरित ही करना चाहिये भीर न नशा पीने को प्रष्ट करना चाहिये।"

निर्वाण—बोद्ध धर्म श्राधुनिक समय में जिस रूप में पाया जाता है, उसके श्रवसार निर्वाण का श्रामिप्राय मतुष्य-जीवन की समाप्ति है । वैदिक धर्म में मोद्य का जो स्थान है, बौद्ध धर्म में वही स्थान निर्वाण को प्राप्त है । वैदिक सिद्धान्तों में मोक्ष का श्रामिप्राय है—दुःखों से श्रत्यन्त विमोच्च श्र्यात् पूर्ण छुट-कारा हो जाना । श्रीर बौद्ध लोग निर्वाण का यह स्वरूप मानते हैं कि जिस प्रकार दीया तेल या बेती की समाप्ति से बुक्त जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के प्रभाव से मतुष्य का जीवन भी बुक्त जाता है। साधारण श्रवस्थाश्रों में जीवधारी प्राणियों के जीवन में जबतक एक निरन्तरता रहती है, तब तक उन्हें इस संसार के मुखदुख सहने पड़ते हैं। जिस तरह एक तरंग से दुसरी तरंग पैदा होती है, उसी तरह एक जीवन के संस्कारों से श्रगला जन्म होता है। परन्तु निर्वाण की श्रवस्था में यह तन्तु-सन्तान बन्द हो जाता है। श्रीर उस के बाद प्राणी का प्रनर्जन्म नहीं होता। उसकी कोई सत्ता ही नहीं रहती।

परनत वास्तव में महात्मा बुद्ध 'निर्वाण' का यह स्वरूप नहीं मानते थे। उन के मन्तव्यानुसार निर्वाण का वही स्वरूप है जो वैदिक-मोच का है। निर्वाण दो शब्दों से बना है; एक निः श्रोर दूसरा वाण। निः का श्र्य है श्रभाव श्रोर वाण का श्रय है इच्छा। इस तरह निर्वाण का राज्दार्थ, इच्छाशों का श्रभाव हुवा। यदि निर्वाण का वही स्वरूप स्वींकार किया जाय जो श्राजकल के बौद्ध लोग करते हैं तब वह निर्वाण सृत्यु के बाद ही हो सकेगा। उस श्रवस्था में सृत्यु से पूर्व कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। परनत स्वयं

महात्मा बुद्ध ने अपनी कठोर तपस्या के बाद काशी में भाषण देते हुए कहा था—''मैंने निर्वाण पद प्राप्त कर लिया है। अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। यही मेरा अन्तिम जनम है।"" इस से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि महात्मा बुद्ध निर्वाण का वह स्वरूप नहीं मानते थे जो उनके वर्तमान अनुयायी स्वीकार करते हैं।

महात्मा बुद्ध ने जिस निर्वाण का वर्णन अपने उपदेशों में किया है, घह निर्वाण वर्तमान बौद्धों का निर्वाण तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि वर्तमान बौद्ध तो आत्मा की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते। इस अवस्था में आत्मा का अभाव रहते हुए, प्राणी का, विशेष परिस्थितियों में निर्वाण पद प्राप्त कर लेने का अभिप्राय ही क्या है। इस सम्बन्ध में डा॰ क्रमार स्वामी का कथन है—

"उपनिषदों के अनुसार मोच का श्रामिप्राय किसी चीज का अवसान नहीं है। वहां मोक्ष का वास्तिवक अभिप्राय पूर्ण आत्म-बोध से है। इस अवस्था में पूर्ण ज्ञान द्वारा अविद्या का अन्यकार दूर हो जाता है। तब ऐसी आत्माओं को स्थाई अनन्त और पूर्ण निर्वाण प्राप्त हो जाता है। परन्तु बौद्ध लोग निर्वाण का अभिप्राय इस शब्द के अचलित अर्थ से निकालते हैं जिस का अभिप्राय है—नष्ट हो जाना। परन्तु यदि निर्वाण शब्द का यह अर्थ ही लिया जाय तब भी इस निर्वाण में आत्मा या व्यक्ति की सत्ता का विनाश तो माना ही नहीं जा सकता क्योंकि बौद्ध लोग तो आत्मा की सत्ता स्वीकार ही नहीं करते। अतः निर्वाणा-वस्था में केवल वृत्तियों का ही नाश होता है। इन्हीं वृत्तियों के नाश का नाम ही निर्वाण है। तब बचा क्या रहता है ? इस सम्बन्ध में प्राचीन बौद्ध चुप हैं।"

परन्तु हमारी सन्मित में— 'तन बचा क्या रहता है ?' इस प्रश्न का उत्तर भी महात्मा बुद्ध ने दे दिया है । प्राचीन बौद्ध धर्म इस सम्बन्ध में चुप नहीं है । महात्मा बुद्ध आत्मा की सत्ता स्वीकार करते थे— यह बात हम इसी

१. छान्दोग्य उपनिषद् ॥ = । १५ । १

अध्याय में अनेक युक्तियों और प्रमाणों के आधार पर मिद्ध कर चुके हैं, अतः वृक्तियों का निर्वाण हो जाने पर आत्मा का विशुद्ध स्वरूप बचा रहता है और यही वास्तविक निर्वाण है | महात्मा बुद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे— इस स्थापना के प्रवल संस्थापक श्रीयुत राड्स हेविड्स स्वयं इस सम्बन्ध में लिखते हैं—

"शरीर, अनुभृति, विचार, संस्कार और चेतनता ( अहंभाव ) ये पांच खरड हैं । देह के शारीरिक तथा मानसिक भाग और शक्ति इन्हीं पांच खरडों से बनी रहती है । आत्मा की यदि सत्ता है तब वह अवश्य ही स्थायी और अविनाशी होना चाहिये । वह आत्मा इन पांचों खरडों में स्पष्ट रूप से अविद्यमान है । ये पाचों खरड तो उत्पत्तिमान और विनासवाब हैं । महात्मा बुद्ध के इस उपदेश को, जिस में उन्होंने पांच खरडों का वर्णन किया है 'अनताल स्कन्द सूत्त' कहा जाता है जिस का अभिप्राय यह है कि जिस सूत्त में आत्मा की सत्ता का चिन्ह न हो । परन्तु इस सूत्त में तो केवल पांचों विनाशी खरडों ही का वर्णन है, अविनाशी आत्मा का वर्णन नहीं । आत्मा है या नहीं, इस सम्बन्ध में इस सूत्त से कुळ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता ।"

इस से परोच्न रूप में यह मी सिद्ध होता है कि महात्मा बुद्ध आत्मा की सत्ता स्वीकार करते थे, क्योंकि इस सूत्त में अनात्मा क्या है, यह वताया गया है।

बौद्ध निर्वाण का वास्तविक स्वरूप तो सत्तावान श्रीह श्रानन्दमय है। इह पूर्ण श्रभाव नहीं । डा॰ कुमार स्वामी के निस्निलिखित उद्धरणों सें हमारी यह स्थापनः पृष्ट होती है—

रे. मिलिन्द पत्र में निर्वाण की तुलना एक ऐसे उत्तम नगर से की है जो नगर कालिमा रहित, अवाध्य, पवित्र, स्वच्छ, कालातीत, अवेय, सुरचित,

<sup>1.</sup> Buellmism. R. Davids. Page 10.

<sup>2.</sup> S. B. E. Vol. xiii. Pages 100, Footnote.

शान्त और प्रसन्नता पूर्ण हो । तथापि इस नगर का चित्र स्वर्ग की कल्पना से सर्वया भिन्न है ।

२. महात्मा बुद्ध का कथन है—हे सजन् ! पूर्व, दिलाण, पश्चिम, उत्तर नीचे, ऊपर या दूर कहीं ऐसा कोई विशेष स्थान नहीं जहां निर्वाण स्थित हो । तथापि निर्वाण है । श्रीर जो व्यक्ति स्वच्छ, सत्यमय तथा तार्किक धारणा के साथ श्रपना जीवन व्यतीत करता है, उसे निर्वाण प्राप्त होता है । चाहे वह व्यक्ति ग्रीस में रहता हो, चाहे चीन में, चाहे फारस में श्रीर चाहे कोशल में ।

साहित्य में निर्वाण राज्य का अर्थ आग का कुमना है! यह वात भी एक विशेष भाव की द्योतक है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में जगह जगह अगिन ज्वालाओं की तुलना का वर्णन किया है। गौतम का कथन है कि यह सारा संसार ज्वालामय है। फिर वह पूछते हैं— "यह किन ज्वालाओं से जल रहा है?" उत्तर मिलता है—"यह राग, द्वेश और मोह की ज्वालाओं से जल रहा है। यह जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, पीड़ा, पश्चाताप, शोक, दुख और निराशा की ज्वालाओं से जल रहा है।" पुनर्जन्म की छपा द्वारा एक सत्ता इस ज्वाला में नैरन्तर्य बनाती हुई ज्वलनीय पदार्थों के एक ढेर से दूसरे ढेर में चली जाती है। अर्हत और सन्त के मोच द्वारा निर्वाण प्राप्त कर लेने का यही अभिप्राय है कि उसमें से राग द्वेश और मोह की ज्वालाएं पूर्णतया शान्त हो जाती हैं— बुम्ह जाती हैं। निर्वाण केवल मात्र यही है। न इस से कम और न इस से अधिक।

- ने, निर्नाण के लिये बौद्ध साहित्य में जो श्रन्य पर्यायवाची शब्द मिलते हैं, उन के श्रयों से भी यही द्योतित होता है कि निर्वाण का श्रयं सत्ता का पूर्ण विनाश नहीं है। निर्वाण के विशेषण श्रौर पर्यायवाची शब्द ये हैं— ''दुख का विनाश'' 'पाप की चिकित्सा', 'श्रविनाशी', 'स्थिर' श्रपने श्रकेले में ही पूर्णता, श्रौर 'स्थिर सुरक्षा।'
- ४. महात्मा बुद्ध के मनतन्यों के श्रनुसार जिसे निर्वाण प्राप्त हो गया है उस का कोई रूप नहीं रहता। इसीलिये लोगों की दृष्टि में उसकी सत्ता नहीं

रहती । उस अवस्था में सब वाधाएं और सब परिधियां नष्ट होजाती हैं। ये नाधाएं और सीमाएं उसी तरह नष्ट होजाती हैं, जैसे चूल्हे में से चिनगारी उड़ कर नष्ट हो जाती है।

इस प्रकार पूर्ण मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर लेने का नाम ही निर्वाण है। वैदिक मोक्ष का भी तो ठीक यही स्वरूप है।

जो लोग इच्छात्रों की बाढ़ को पार कर गए हैं और जिन्होंने शान्त प्रसन्नता में प्रवेश पालिया है उन का यहां कोई चिन्ह अवशिष्ट नहीं रहता।

महात्मा बुद्ध ने मालुक्य पुत्त को उपदेश देते हुए कहा है — "मैंने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं वहा कि अर्हत मृत्यु के बाद नहीं रहता | मैंने यह भी नहीं कहा कि वह मृत्यु से पहले भी नहीं था और मृत्यु के बाद भी नहीं रहा ।"

इन सन उद्धरणों से यह भजी प्रकार सिद्ध होनाना है कि वैदिक मोच भौर नौद्ध निर्वाण में कोई भेद नहीं है।

बौद्ध निर्वाण श्रौर वैदिक मोत्त का स्वरूप एक ही है, यह वात सिद्ध करने के लिये मूल बौद्ध साहित्य में से श्रनेक प्रमाण हम यहां देते हैं। निर्वाण का स्वरूप महात्मा बुद्ध ने इस प्रकार बनाया है—

"ध्यान शील, सात्विक श्रौर दृढ़ पराक्रमी विद्वान लोगों को ही मोह तृष्णादि से शून्य, श्रभय स्थान परमोत्तम निर्वाण प्राप्त होता है।"

''जागरण शील, व्यसन में भय देखने वाले योगी धर्म भूष्ट नहीं हो सकते। उन को निर्वाण के समीप पहुंचा हुवा समक्तना चाहिये।''र

धम्मपद् श्रध्याय २

१, ते भायिनो साततिका निच्चं दल्हण्रक्कमा । ुफुसन्ति धीरा निव्वाणं योगाक्ष्वेमं श्रनुत्तरम् ॥ ३ ॥

२ श्रण्यमाद्रतो भिक्खु पमाद भयदस्सी वा अभव्यो परिहानाय निज्ञानस्से च सन्तिके ॥ १२ ॥

"एक मार्ग सांसारिक घन की चोर ले जाता है, दूमरा मार्ग निर्वाण की तरफ़। यदि मगवान चुद्ध के शिष्यों ने यह बात सममा ली है तो वे सांसारिक यश के पीछे न जाकर विवेक ज्ञान बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे।"

"कुछ लोगों का पुनर्जन्म होता है—बुरा काम करने वाले नरक मैं जाते हैं। जिन लोगों ने संसार की सम्पूर्ण वासनाश्रों को छोड़ दिया है वे निर्वाग्र प्राप्त करते हैं।"

इस श्लोक से प्रतीत होता है कि पहले पद में तो पुनर्जनम के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है श्रोर दूसरे तथा तीसरे पद में पहले पद के पुनर्जनम का श्रेणीकरण किया गया है । श्रार्थात् बुरा काम करने से नरक मिलता है श्रोर श्रच्छा काम करने से स्वर्ध। हमारी राय में इस का श्रामिप्राय यही नहीं है कि ये दोनों स्वर्ग श्रोर नरक इस दुनियां से प्रथक् हैं। जो व्यक्ति पूर्णतया वासना रहित होजाता है उसे निर्वाण प्राप्ति होती है। यह निर्वाण की दशा मोचा की तरह भौतिक संसार से सर्वथा प्रथक है। इसके बाद—

तितिज्ञा परम धर्म है। निर्वाण सर्वोत्कृष्ट स्थित है। जो दूसरों की हत्या करता है वह न परिवाजक कहला सकता है और न भिज्ञ।

धम्मपद् अध्याय ५

१ अञ्जा हि लाभूपनिसा श्रज्ञा निन्वान गमिनी । प्वमेतं श्रमिज्ञाय भिक्खु वुद्धस्स सावको । सकारं नाभिनन्देय विवेकमनुत्र हुये ॥ १३ ॥

२. गन्भमेके उपन्जन्ति निरियं पाप किम्मनो ।
सुग्गं सुगतिनो यन्ति परिनिन्वन्ति श्रनासवा ॥ १२ ॥
धम्मपद श्रध्याय &

३. खन्ती परमं तपो तितिक्खा निब्बानं परमं बदन्ति बुद्धा ।
न हि पञ्चिततो पद्भपघाती न समणो होति परं विहेद्यन्तो ॥ ६ ॥
ध्यमपद ऋष्याय १४

''जुभा सन से बुरी बीमारी है, संस्कार सब से बड़े दुख हैं। यह ययार्थ ज्ञान होजाने पर निर्वाण ही सब से बड़ा सुख है।''

"शरीर का नीरोग होना परम लाभ है, सन्तोष परम धन है, विश्वास परम सम्बन्ध है श्रीर निर्वाण परम सुख है।"<sup>?</sup>

"जिस में निर्वाण की प्रवल श्राभिलाषा उत्पन्न होगई है, जिस का मन सन्तुष्ट है, प्रेम जिस के हृदय को विवलित नहीं कर सकता वह उर्ध्वरेता कहलाता है।"

"'जो धर्मात्मा लोग किसी की हिंसा नहीं करते, नित्य ही शारीर का संयम कर के पापों से बचे रहते हैं, वे महात्मा श्रच्युत स्थान निर्वाण को शास होते हैं; जहां शोक श्रीर संताप का नाम भी नहीं।"

सदा जागरूक रहने वाले, दिन रात म्वाध्याय शील, तथा निर्वाण के लिये सतत प्रयत्न करने वाले मनुष्यों की वासनायें अवश्य समाप्त हो जावेंगी।"

२, श्रारोग्या परमा लाभा सन्तुर्डी परमं धनम् । विस्सासा परमा ञाति निञ्चान परमं सुखम् ॥ = ॥ धम्मपद श्रध्याय १५

३. छन्दजातो श्रनक्वाते मनसाच फुटा सिया । कामेसु च श्रपटिवद चित्तो उद्धं सोतोति बुचित ॥ १०॥

धम्मपद अध्याय १६। ४, श्राहिंसका ये मुनयो निद्धं कायेन संवुत्ता।
ते यंत्ति श्रव्युतं ठानं यत्थ गंत्वा न सोचरे॥ ५॥
धम्मपद श्रध्याय १७

५. सदा जागरमानानं श्रहो रत्तानुसिक्षिनं । निन्वानं श्रधिमुत्तानं श्रत्थं गच्छन्ति श्रासवा ॥ ६॥ धस्मपद श्रध्याय १७॥

१. जिघच्छा परमा रोगा संखारा परमा दुखा। पवं अत्वा यथाभुतं निब्वानं परमं सुखम्॥७॥ धम्मपद् श्रध्याय १५

''श्रात्म-स्नेह को शरद ऋतु के कमल-फूल के समान तोड़ डालो ! शान्ति के मार्ग का ध्रवलम्बन करो । सुगत (बुद्ध ) ने निर्वाण के मार्ग का उपदेश किया है।"<sup>१</sup>

"जिन की मृत्यु निकट श्राजाती है, उस के लिये उसके पुत्र, पिता श्रोर सम्बन्धी सब वेकाम हो जाते हैं। इस तरह एक दूसरे की नितान्त श्रासमर्थता को देखकर बुद्धिमान लोगों को चाहिये कि वे निर्वाण की प्राप्ति के लिये ही प्रयत्न करें।"

'इन पालतू पशुत्रों पर सवार होकर निर्वाण में नहीं जाया जा सकता। वहां जाने के लिये तो अपने आतमा को सुसंस्कृत कर के उस की सवारी करनी होती है।''<sup>3</sup>

''जो भिन्न प्राणिमात्र को अपने ही समान देखता है और बुद्ध द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुभरेण करता है वह शुभाशुभ संस्कारों से पृथक होकर निर्वाण पद प्राप्त करता है।''8

धम्मपद् श्रध्याय २०॥

३ न हि एतेहि यानेहि गच्छेय श्रगतं सिसं । यथात्तना सुदन्तेन दन्तो दत्तेन गच्छिति ॥ ४ ॥ धम्मपद श्रभ्धाय २३ ॥

४. मेत्ताविहारी यो भिष्लू पसन्नो युद्ध सासने। अधिगच्छे पदं सन्तं संखा रूप समं सुखम्॥ ६॥

भंसमपद २५॥

१. उछिन्द सिनेह मत्तनो कुमुदं सारिदकं व पाणिना। सन्ति मग्गमेव ब्रूहय निव्वाणं सुगतेन देसितम् ॥ १३॥ धम्मपद श्रध्याय २०॥

२. न सन्ति पुत्ता ताणाय न पिता नापि वान्धवा । ग्रन्तकेनाधिपन्नस्त नित्थ ञातिसु ताणता ॥ १६ ॥ एवमत्थवसं ञत्वा परिद्धतो सील संवुतो । निव्वाणगमनं मग्गं खिप्पमेव विसोधये ॥ १७ ॥

"ज्ञान के विना ध्यानावस्था सम्भव नहीं और ध्यानावस्था के विना ज्ञान असम्भव है। जो इन दोनों को प्राप्त कर लेता है वह निर्वाण के निकट हैं। जब कोई व्यक्ति देह के रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान इन पांच स्कन्धों की उत्पत्ति और विनाश पर विचार कर लेता है, वह निर्वाण द्वारा प्राप्त होने वाली असीम प्रसन्नता को पा जाता है।""

इसी तरह सुत्तनिपात में:---

"उद्योग सीलता मेरा बोम्ता ढोने वाला पशु है जो मुम्ते निर्वाण की तरफ ले जाता है श्रीर मार्ग में लौट कर फिर ऐसे स्थान पर नहीं जाता, जहां से वह मुम्ते लाया था।"

इस पद में गीता के "यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम" की घ्वनि है।
"मैंने निर्वाण को पहुंचने के लिये सुदृढ़ नाव बनाई थी श्रव मैं
वासनाओं के समुद्र को पार करके इस दूसरे किनारे पहुंच गया हूं, इस लिये यदि
है श्राकाश ! तुम बरसनी चाहते हो तो श्रच्छी तरह वरस लो।"

"भागवत ने कहा— जिसने सन्देहावस्था को पार कर लिया है, जो दुःख रहित है, वह निर्वाण में प्रसन्नता प्राप्त करता है, वह लोभ से रहित है, वह मजुष्यों श्रोर देवताश्रों का नेता है वह मग्गजिन (मार्गजित) कहलाता है।"

भ्रमपद श्रध्याय २५॥ २. सुत्तनिपात English translation by V. Fausboll page 13.

Uragavagga. 4/4 verse. 4.

" 2/4. Page 4 verse 4.

? Page 16 verse 4.

नित्थमानं अपभ्नस्स, पभ्ना नित्थ श्रमायतो ।
 यहा भानञ्च पञ्जा च सवे निन्नानसन्तिके ॥ १३ ॥
 धम्मपद श्रध्याय २५ ॥
 यतो यतो सम्मसित, ख्रम्थानं उदयञ्चयं ।
 सभित पीतिपामोज्जां श्रमतं तं विज्ञानतम् ॥ १५ ॥

इस से स्पष्ट रूप से निर्पाण त्रानन्द की एक विशेष श्रवस्था ही प्रतीत होती है।

"वह व्यक्ति जो श्रेष्ट मार्ग का अन्वेषी है और जिसने निर्वाण को प्राप्त कर लिया है, उसे चाहिये कि वह साधु, आत्मा की आवाज सुनने वाला, मधुर भाषी, सभ्य और अभिमान रहित हो ।"

''ऐसा भिज्ञ जिसने इच्छा और लगाव से अपने को पृथक् कर लिया है, जिसमें इस संसार में पूरी समक और सूक्त है, उसे अभी से अमर शानित और अपरिवर्तनीय निर्वाण की दशा प्राप्त होगई है।"

इन दोनों प्रमाणों से निर्वाण के उस अभाव स्वरूप का पूर्ण खराडन हो जाता है जिसे वर्तमान बौद्ध लोग मानते हैं। यह निर्वाण तो जीविष दशा में भी प्राप्त किया जा सकता है। आमे कहा है—

"वह व्यक्ति यदि शरीर, मन यां वचन से कोई पाप कार्य करता है तो वह उसे छिपा नहीं सकता क्योंकि जो निर्वाण की दशा में हैं, वे कुछ भी छिपा नहीं सकते ।''

'हे मागवत! तूने उस ब्रह्मण का नाम 'निय्रोध कप्प' रक्ला था। यह मुक्त होने के लिये तुन्हारी पूजा के उद्देश्य से तुन्हें, जिसने कि निर्वाण प्राप्त कर लिया है, ढूंढता था।"

महात्मा बुद्ध शरीरावस्था में ही निवर्शि प्राप्त किये हुए थे क्योंकि उन का जीवन पूर्णतया पवित्र श्रीर पाप रहित था।

| ₹.        | <b>2</b> > | );        | Page | 24 | ver        | se 1. |
|-----------|------------|-----------|------|----|------------|-------|
| ₹.        | 71         | )1        | "    | 33 | <b>9</b> 1 | 12.   |
| <b>3.</b> | 73         | <b>))</b> | 77   | 38 | "          | 11.   |
| ъ.        | **         | •1        | 53   | 56 | <b>,13</b> | 2.    |

निर्वाण का स्वरूप इन प्रमाणों से श्रीर भी श्रिषक स्पष्ट हो जावेगा । योगत्तेम ही निर्वाण है— "मैं नेरंजरा नदी के तट पर योगत्तेम (निर्वाण) की प्राप्ति के लिये तप कर रहा हूं।"?

एकान्तवास निर्वाण का साधन है— "वह जो अपने को इच्छाओं के अधीन न करके निर्वाण प्राप्ति के लिये एकान्तवास करता है, दुसरों के लिये जो बात सीखने की हैं, उसका जिसने विजय कर लिया है, जिस के लिये किसी प्रकार के विचार का छोई विषय नहीं रहा, वह तथागत पूजा के योग्य है।"

"जिस के लिये सम्पूर्ण धर्मों श्रीर कर्तव्यों का नाश होगया है ; क्योंकि वह सब में से पार होगया है, जो शान्त है, जिसने, लगाव का नाश करके श्रपने को शाज़ाद कर लिया है—ऐसा तयागत पूजा के योग्य है।"<sup>3</sup>

गीता में इसी प्रकार ऋष्ण ने कहा है—मेरे लिथे कुछ भी कर्तव्य शेष् नहीं रहा है। 178

निर्वाण परम पवित्र है — यह राजकुमार पूर्ण बुद्धात्मा को प्राप्त कर लेगा। यह धर्म चक्र को चलायेगा। यह परम पवित्र निर्वाण को देख रहा है, यह करोड़ों मनुष्यों के भले की चिन्ता रखता है। इस का धर्म बहुत व्यापक होगा। ""

"निर्वाण श्रनश्वर है।" ६.

निर्वाणावस्था में व्यक्ति सान्त कहलाता है—"वह मुनि जो सत्य से ज्या भी विचलित न होकर निर्वाण के स्थिर श्राधार पर खड़ा है वह ब्राह्मण है, उस ने सभी कुछ छोड़ दिया है वह वास्तव में शान्त कहलाये जाने के योग्य है।"

<sup>1.</sup> Suttanipat translated in English by V. Fausbolf.

Page 68 verse 1.

<sup>2. &</sup>quot; " " 7. 7.6 " 21.

<sup>3. &</sup>quot; " 77, " 22.

**४ न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोक्नेषु किञ्चन । गीता: " 125." 15.** 

<sup>5.</sup> Suttnipat " 141 " 35.

<sup>6. &</sup>quot; " 171-" 12.

"मेत्तगु ने कहा—''मैं महान इसि के इन शब्दों में बड़ी प्रसन्ता ध्रुतुमव करता हूं । हे गोतम ! उपाधि से छुटकारा निर्वाण है ।''

तृष्णा का विनाश निर्वाण है— "भागवत ने कहा—हे उपशिव! शून्य को दृष्टि में रख कर विचार पूर्ण होकर, किसी का प्रतिबिन्न अपने पर डाले बिना तू इस नदी को पार करेगा। वासना जन्य सुखों को छोड़ कर, सन्देह रहित दशा ने दिन रात तृष्णा रहित होकर तू निर्वाण प्राप्त करेगा।"

"यह तुलना रहित द्वीप, जहां कुछ भी नहीं है, जिसे कुछ भी स्पृह-णीय नहीं है, निर्वाण कहलाता है, यहां हास और मृत्यु विनष्ट होजाती है।"<sup>3</sup>

''बुद्ध ने कहा संसार खुशियों से वंधा हुवा है, दलील करना इस का श्रभ्यास है। इच्छाश्रों के त्याग से निर्वाण की प्राप्ति होती है।।''

"मैं अवश्य निर्वाण को प्राप्त करंगां, जो अविभाजनीय है, जिस की तुलना दूसरी नहीं, जहां जाकर सन्देहों का नाश होजाता है।"

3. Suttanipat translated in English by v. Fausboll.

| •          | -  |    | • • • •       |      |                |             |
|------------|----|----|---------------|------|----------------|-------------|
|            |    |    |               | Page | 186."<br>189." | 9•          |
| <b>ર</b> . | "  | 19 | **            | 71   | 189 "          | 9°<br>2.    |
| ₹.         | ** | 27 | <b>&gt;</b> > | **   | 193 "          | 3.          |
| ૪.         | "  | "  | 59            | 37   | 196 "          | 5.          |
| <b>y.</b>  | "  | 17 | 37            | 33   | 202 n          | <b>26</b> . |

## चतुर्थ अध्याय

## बुद्ध के वेद स्रौर ईश्वर सम्बन्धी विचार

महात्मा बुद्ध के वेद सम्बन्धी कुछ विचार हम पिछले श्रध्याय में उद्धृत -कर चुके हैं। पर्न्तु उन विचारों की सत्ता होते हुए भी महात्मा बुद्ध को उस के अनुयायी वेद-विरोधी श्रीर ईश्वर की सत्ता से इन्कार करने वाला सममने लगे। - इस का एक कारण है । महात्मा बुद्ध के जीवन काल के प्रारम्भिक दिनों में यज्ञों में पशुहिंसा की प्रथा पूरे ज़ोरों से प्रचलित थी। ये हिंसायें वेद के मन्त्रों के साथ की जाती थीं | वेद मन्त्रों के अर्थ इस प्रकार से तोड़ मोड़ करे लगाए जाते थे कि उन से इस पशु-विल का अनुमोदन प्रतीत होता या। दूसरी और लोगों का यह हद विश्वास या कि वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं । अतः यज्ञों में की जाने वाली यह हिंसा भी ईश्वर के नाम पर ही की जाती थी। महात्मा बुद्ध ने इस मूर्वता पूर्ण हिंसा का तीन विरोध किया इस के लिये उन्होंने उन ब्राह्मणों का भी घोर विरोध किया जो प्ररोहित बन कर यज्ञों में पशुवध किया करते थे। यह सब करते हुए भी उन्होंने वेद की प्रामाणिकता श्रोर ईश्वर की सत्ता से इन्कार नहीं किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि ये आजकल के ब्राह्मण वेदों के वास्तविक आदेशों से बहुत दूर पिछड़ गए हैं। ये यज्ञों में पशुवित करने वाले ईश्वर की वास्तविक सत्ता श्रौर स्वरूप से सर्वथा अपिरिचित रह कर भी उस के नाम का ढोंग करते हैं। सच्चा बाह्मण कौन होता है, इस प्रश्न पर उन्होंने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। परन्तु पीळे से उन के इस बाह्मण-विरोध का उनके श्रनुयायियों ने यह श्रभिप्राय ले लिया कि वह वेद की प्रामाणिकता श्रीर ईश्वर की सत्ता का भी विरोध करते थे।

इस अध्याय में हम महात्मा बुद्ध के उन विचारों का विस्तार से उछेख करेंगे जिन में उन्होंने तत्कालीन बाह्मणों और उन के वेद ज्ञान का विरोध किया हैं। पिछले अध्याय में यह दिलाया जा चुका है कि महात्मा चुँद स्वयं अपने को माक्षण कहते थे और ब्रह्मण की परिभाषा उन्होंने स्वयं यह की है कि वह वेदका होना चाहिये। पाठक देखेंगे कि महात्मा चुद्ध ने जिस प्रकरण में तत्कालीन ब्राह्मणों की लगर ली है उस में भी उन्होंने वेद की प्रामाणिकता और ईश्वर की सत्ता से इन्कार नहीं किया। अपित उन्होंने ईश्वर के वास्तविक स्वरूप या वर्शन यरते हुए यह बताया है कि वे स्दृरी पूनक ब्राह्मण उस से बहुत दूर हैं।

इस सम्बन्ध में हम यहां महातमा बुद्ध के जिस 'सूत्त प्रन्थ' के उद्धरण देंगे उस का नाम है 'तिविग्ग-वाच्छगोत्त सूत्त'। तिविग्ग महात्मा बुद्ध का ही नाम है। इस का अर्थ है—''वेदत ।'' दस का अभिप्राय यह हुआ कि महात्मा बुद्ध को वेदज्ञ भी कहा जाता था। इस प्रन्थ में वासत्य नामक एक ब्राह्मण से महात्मा बुद्ध का वार्तीलाप विणित है।

"वासत्य ने कहा— हे गौतम, विभिन्न बाह्यणों के विभिन्न मार्ग हैं। ये बाह्यण अव्वर्ध, तैति। य, बन्दश; छान्द्रोग, बह्यवारी आदि भागों में विभक्त हैं। परन्तु इन सब के उगय भिन्न भिन्न होते हुए भी अन्त में इन सब के द्वारा फल एक ही होता है। वह यह कि मनुष्य बह्य से मिल जाता है। जिस प्रकार किसी गांव के निकट अनेक मार्ग होते हैं परन्तु गांव में जाकर वे सब एक हो जाते हैं उसी प्रकार अध्यर्ध, तैत्तरेय, छन्द्रश, छान्द्रोग, बदावारी आदि बह्यण भी अलग भाग वताते हुए एक ही बह्य की और ले जाते हैं।"

गोतम ने पूजा-- 'क्या तुम्हारा विचार है कि ये सब मार्ग सत्यमार्ग हैं ?!' वासत्य ने कहा-- 'मेरा यही विचार है।'

'परनतु वासत्य ! क्या कोई त्रय़ी विद्या में निष्ठणः ऐसा बाह्मण भी है जिसाने ईश्वर के सम्मुल खड़े होकर उस के दर्शन किये हीं ?'

'सचमुच नहीं।'

<sup>1.</sup> Sacred Books of the East. Vol. xi. by Rhys Davids-Introduction to the Tavigga Suta. Page—159.

'वासत्य ! क्या इन ब्राह्मणों की सातवीं पीढ़ी तक के किसी गुरु ने ईश्वर के दर्शन श्रपनी आंखों से किये हैं ?'

'सचमुच नहीं 🗗

'श्रच्छा, क्या त्रयी विद्या के विद्वान प्राचीन ऋषियों ने जिन्हें छुन्दज्ञान हुवा या या जिन्हों ने छन्दों की व्याख्या की थी; जिन के द्धारा उच्चरित वाक्यों को भाज तक के ब्राह्मण भी त्रिना समभे वूभे याद किये चले भाते हैं; इन श्रष्टक, वामक, वामदेव, विश्विमित्र, जमदिग्न, श्राग्न रस, भारद्वाज, विसष्ट, कश्यप, भृगु श्रादि ऋषियों में से कभी वि.सी ने कहा है कि— ''हमने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, हमने उसे देखा है वह श्रमुक स्थान पर रहता है ?''

'नहीं, ऐसा नहीं कहा।'

'तो क्या श्राज कल के श्रयी विद्या जानने वाले ब्राह्मणों का दावा यह न हुवा कि—''हम निसे नहीं जानते, जिस का हमने साक्षात् नहीं किया, उस्से मिलने का हम लोगों को मार्ग बता सकते हैं। जिस मार्ग का श्रमुसरण करने से ब्रह्म के साथ एकता हो सकती है।'' इसका यह मतलब नहीं कि उनका यह दावा मूर्खतापूर्ण है ?

'हां इन बाह्यणों का यह दावा मूर्खता पूर्ण है।'

'वासत्य! जिस प्रकार एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चार अन्धे मार्ग प्राप्त कर लेना चाहते हों, परन्तु सब को दिखाई न देने के कारण मार्गप्राप्ति श्रमम्भव हो, उसी प्रकार क्या इन ब्राह्मणों का हाल नहीं है जो स्वयं समभे विना ही किसी श्रज्ञेय मार्ग का उपदेश किया करते हैं ?

'यही वात है।'

'अच्छा वासत्य ! एक मनुष्य कहें कि इस पृथवी पर मैं बड़े दीर्घकाल से एक अत्यन्त सुन्दरी को प्रेम करता हूं।'

लोग उससे पूछेंगे— मित्र ! क्या तुम्हें मालूम है कि वह सुन्दरतम स्त्री किस देश की है ? वह किसी राजा या कुलीन की लड़की है, या किसी ब्राह्मण की कन्या है श्रयवा किसी व्यभिचारी की प्रत्री या कोई शुद्रा है ?" परनतु वह उत्तर देवे-- 'नहीं ।'

लोग उससे फिर पूछें— 'क्या तुम्हें यह झात है कि यह सुन्दर स्त्री किस कद की है, उस का शरीर कैसा है, उस का रंग कौन सा है, वह किस गांव में रहती है ?'

वह उत्तर देता है-- 'नहीं।'

लोग उससे आधर्य से पूछें—'फिर भी तुम उसे प्यार करते हो ?! इस पर भी वह उत्तर देता है—'हां ।'

'श्रन हे वासत्य ! यह बताश्रो कि उस मनुष्य की यह बात मूर्वता-पूर्ण है या नहीं ?'

"青门"

'वासत्य ! कोई मनुष्य चौराहे में खड़ा होकर सीढ़ियां बनाने लगे, श्रीर कहे कि मैं इन्हें एक मकान पर लेजा रहा हूं।

लोग उससे पूर्विगे—'मित्र ! वह मकान कहां है ? वह उत्तर दिशा में है या पूर्व में, पश्चिम में श्रयवा द ज्ञिण में ? वह छोटा है या वड़ा ?'

वह उत्तर दे-'मुभे मालूम नहीं।'

लोग पूछेंगे—'फिर भी तुम एक ऐसे मकान पर चढ़ने के लिये सीढ़ियां वना रहे हो, जिसे तुम जानते नहीं, जो तुम्हें दिखाई भी नहीं देरहा है।'

वह कहे--'हां।'

'तो क्या उसकी यह बात मूर्खता पूर्ण न होगी ?' 'होगी ।'

'वासत्य, एक श्रीर उदाहरण लो। कल्पना करो कि. यह श्रिचरावती नदी किनारे तक भर कर वह रही है। इसके दूसरे किनारे पर एक मनुष्य श्राता है जिसे किसी जरूरी काम के लिये इस पारे श्राना है। वह मनुष्य उसी किनारे पर खड़ा होकर यह प्रार्थना करे या डांट कर कहे या श्राशा करे कि—''श्रो दूसरे किनारे! इस पार श्रानाश्रो!' क्या उसके इस प्रकार डांटने,

खुशामद करने, स्तुति करने, त्राशा करने, त्रथवा चिछाने से यह किनारा उस की

्'कभी नहीं।"

'हे वासत्य! ठीक इसी प्रकार एक त्रयी-विद्या में निष्णात ब्राइण कर्य रूप में यदि उन गुणों को अपने अन्दर नहीं लेता जो किसी मनुष्य को ब्राह्मण बनाते हैं और अबाह्मणों का आचरण करता है; और मुंह से कहता है— 'में इन्द्र को बुलाना हं, वरुण को बुलाता हूं, प्रनापित को बुलाता हूं, ब्रह्मा को बुलाता हूं, महेश को बुलाता हूं, यम को बुलाता हूं।" क्या उस के पास वे आजांयगे? ऐसे ब्राह्मण यदि धर्म देकर, प्रार्थना कर के या चिछाकर यह कहें कि 'मृत्यु के अन्दर्स हम मुक्त होकर ईश्वर में मिल जांय, तो क्या उन की यह बात पूरी होगी?

'अच्छा वासत्य श्रविरावती नदी के दूसरे पार खड़ा हुवा वह मनुष्य किसी मजबूत जंजीर से हाथ पैर पीठ श्रादि बांध कर यदि उसी किनारे पर डाल दिया जाय तो क्या वह इस पार पहुंच सकेगा ?

'कभी नहीं, भगवन्।'

'इनी प्रकार हे वासन्य ! पांच वस्तुएं है जो लोभ की श्रोर लेजाती हैं, ये बांधने वाली जंजीरें हैं।

'ये पांच क्या हैं ?'

'श्रांख, कान, नाक, निह्वा शौर त्यचा को पंसन्द श्राने वाली, श्राकर्षक श्रीर श्रमीष्ट वस्तुएं जो लोभ के मार्ग की श्रीर ले जाती हैं । ये पांचों प्रकार के श्रानन्द मनुष्य को बन्धन में डालने वाले हैं । ये त्रयी-विद्या में निप्णात ब्राह्मण भी इन पांचों बन्धनों में बंधे हुए हैं, इन के खतरे से वाकिफ नहीं, इन में लिप्त हैं, इन से मुक्त होने का उपाय नहीं जानते । हे वासत्य ! ये ब्राह्मण कहलाये जाने वाले परन्तु ब्राह्मणों के वास्तविक कर्तत्रयों से परांमुख व्यक्ति जो श्रशह्मणों का श्राचरण करते हैं— इन पीची बन्धनों में बंधे हुए हैं। क्या कभी यह सम्भव हैं कि ये लोग भी मृत्यु के श्रनन्तर मोच द्वारा ईरवर में मिल कर एकत्व को प्राप्त कर लें ?'

'वासत्य, क्या यह कभी सम्भव है कि श्राचिरावती के उस पार बैठा हुवा व्यक्ति इस पार श्राने की इच्छा से अपना सिर लपेट कर नदी के उसी किनारे पर ही सो जाय, परन्तु फिर भी वह स्वयं ही पहुच जाय ?'

'कभी नहीं भगतन् ।'

'इसी प्रकार मनुष्य के मार्ग में पांच बाधाएं हैं। ये बाधाएं काम, ईर्षा आलस्य, आहंकार और सन्देह हैं। ये अयी विद्या के परिडत बाहारा भी इस पांचों वाधाओं में जकड़े और उलके हुए हैं। ये बाहारा के कर्तव्य च कर के अबाहारों का कार्य करने वाले बाहारा इन पांचों वाधाओं के रहते हुए भी कभी ईश्वर में मिल कर एक हो सकते हैं ?'

'हे नामत्य ! तुम्हें वृद्ध श्रौर विद्वान ब्राह्मणों ने क्या शिक्षाएं दी हैं, क्या ईश्वर के पास घन श्रौर श्रियां हैं ??

'नहीं।'

'वह क्रोध पूर्ण है या क्रोध रहित ?'

'वह कोध रहित है'

'उसका श्रन्तःकरण् मलिन है या पवित्र ।'

'पवित्र।'

'वह स्वयं भपना स्वामी है या नहीं ?'

'है।'

'श्रच्छा वासत्य ! क्या इन ब्राह्मणों के पास धन श्रीर स्त्रियां नहीं ?' 'हें।'

'कोधी हैं या कोध रहित ?'

क्रोधी।'

'वे ईष्यालु हैं या ईष्या रहित !'
'ईष्योलु !'
'उन का श्रन्तः करणः क्या पवित्र है !'
'नहीं, श्रपवित्र है ।'
'वे स्वयं श्रपतेः स्वामीः हैं या नहीं !'
'नहीं ।'

'हे वासत्य ! तुम स्वयं ही ब्रह्मा श्रीर बाह्मणों में इतना स्वभाव-वैषम्य यतला रहे हो । श्रव बताश्रो कि इन दोनों में प्रस्पर कोई एकता श्रीर साम्य भी हो सकता है ?'

'कभी नहीं, भगवन् !'

'इसका अभिप्राय यह हुवा कि ये बाह्मण मिलन हृद्य के हैं, वासनाओं से शून्य नहीं और वह बहा। पंवित्र और वासना रहित है अतः ये बाह्मण अपनी मृत्यु के अनन्तर उस में मिल नहीं सकते।'

'श्रयीत् श्रव ये आचार हीन ब्राह्मण बैठकर वेद का पाठ करते हैं, या तदनुमार कोई कर्मकाएड करते हैं, तब उन के हृदय में तो यह होता है कि इसके द्वारा हमें मोच प्राप्ति हो जायगी, परन्तु वे घोखे में होते हैं। श्रतः उन त्रयी-विद्या के पिएडतों की विद्या वास्तव में जल रहित प्रह्मूमि के समान है, मार्ग रहित बीहड़ जंगल के समान है श्रीर नाश कारिणी है।

महात्मा बुद्ध के यह सब कह लेने के उपरान्त वह नौजवान ब्राह्मण नोला:—मुभे नताया:गया है कि श्रवण गौतम ही ईश्वर से साम्य प्राप्त करने के साध्व जानता है।

महात्मा बुद्ध ने कहा---'मानसाकत नगर यहां से निकट है न ?'-

'श्रच्छा वासत्य, एक मनुष्य का जनम मानसकत में ही हुआ और वह वहीं रहता हो। उस से कोई पूछे कि मानसावत का कौन सुरू मार्ग है तो क्या . उसे उत्तर देने में कुछ विलम्ब या कुछ होगा ?' 'कभी नहीं श्रीमन्! जब वह मनुष्य वहीं उत्पन्न हुवा श्रीर वहीं बढ़ा है तो वह अवश्य ही मानसाकत के श्रासपास की सब सड़कों से परिचित होगा।'

'हे वासत्य! यह सम्भव है कि वह मानसाकत में उत्पन्न हुआ और पला हुआ मनुष्य मानसाकत का मार्ग एखें जाने पर सन्देह में पड़ जाग परन्तु यह सम्भव नहीं है कि तथागत से यह प्रश्न पूछे जाने पर कि ईश्वर में एक हो जाने का मार्ग कौन सा है, तथागत सन्देह में पड़ जाय। उसे इस में न कोई सन्देह है और न कोई कठिनाई। हे वासत्य! में बहा को जानता हूं, ब्रह्म के जगत को जानता हूं और उस मार्ग को भी जानता हूं, जिस का अनुसरण करके ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। इसे मैं उसी प्रकार से जानता हूं जिस प्रकार कि एक ब्रह्म में साम्य प्राप्त किया हुआ और उसके जगत में उत्पन्न हुआ मनुष्य ब्रह्म को जानता है।

महातमा बुद्ध की उपर्युक्त बात सुन कर वासत्थ ने कहा—'यह सुना हैं कि श्रवण गौतम ब्रह्म से साम्य प्राप्त करने का उपाय जानता है। श्रातः हे गौतम, मुभे ब्रह्म में मिल जाने का मार्ग बतलाश्रो श्रीर इस प्रकार हे पूजनीय गौतम! झाह्मण जाति की विनाश से रज्ञा करो।"

इस के श्रनस्तर महात्मा बुद्ध ने वासत्य को बाह्य प्राप्ति के साधनों पर उपदेश दिया है।

यहां यह अध्याय समाप्त हो जाता है। इस प्रकरण पर टिप्पणी करना न्यर्थ है। यह स्वयं ही स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध ब्रह्म अर्थात् ईश्वर और वेद के विरोधी नहीं अपितु तत्कालीन ब्राह्मण कहलाये जाने वाले जनसमुदाय के पाखराड के विरोधी थे। वह स्वयं अपने को ब्राह्मण और ईश्वर प्राप्ति के मार्गों का जानकार कहते हैं। इस अवस्था में उन्हें नास्तिक या अवैदिक मत का संस्थापक कहना सरासर अन्याय होगा।

<sup>्</sup>१, वौद्ध सूत्र ग्रन्थः तिवत्रा सूत्तः श्रध्यायः १

## पंचम ऋध्याय

## महात्मा बुद्ध की शिक्षाएँ

महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में जो सैकड़ों धार्मिक उपदेश दिये थे उन में से कुछ स्थलों को छांट कर हम यहां उद्धृत करते हैं । इन उपदेशों द्वारा महात्मा बुद्ध के वास्तविक विचारों का ठीक ठीक अन्दाजा लगाया जा सिकेगा । इन उद्धरणों से महात्मा बुद्ध के प्रचार का ढंग तथा उन की युक्तियों की शैली का भी नमूना पाठक ले सकेंगे—

वासत्थ सूत्त — एक समय भगवान बुद्ध चानमकाल के नंगलों में रहते थे। उन दिनों इसी नंगल में बहुत से धनी श्रीर प्रतिष्ठित बाह्यण भी रहा करते थे। इन बाह्यणों में से कुछ के नाम हैं — कांस्किन तारुव, पोद्यार राती, खातुशोगी, तोदेप्य श्रादि।

े एक दिन इसी वन में नवयुवक वासत्य (विसष्ट ) घोर भारद्वाज में इस विषय पर विवाद उत्पन्न हुवा कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण किस तरह बनता है। नवयुवक भारद्वाज ने कहा—''जो व्यक्ति जन्म के दोनों पहलुओं से कुलीन है, श्रियीत् जिसके माता छोर पिता दोनों श्रिपनी घ्रपनी सात पीड़ियों तक विशुद्ध वंश के रहे हैं, वह ब्राह्मण है।"

नवयुवक वासत्य ने कहा—''जो मनुष्य सत्यमय श्रोर पुरायात्मा है तथा श्रच्छे काम करता है, वह ब्राह्मण है।"

इस वात पर दोनों में खूब वाद-विवाद हुवा परन्तु वे दोनों किसी एक परिणाम पर न पहुंच सके । तब वासत्य ने भारद्वाज से कहा कि हे भारद्वाज ! यह शाक्य वंशीय श्रमण गौतम, जो शाक्य वंश को छोड़ श्राया है इसी जंगल में रहता है। हमें चाहिये कि हम उसके पास नार्वे श्रीर श्रपना यह विवाद उसके सम्मुख रख प्रार्थना करें कि वह हमें इस का उत्तर दे। वह नो कुछ कहेगा, उसे हम दोनों स्वीकार कर लेंगे।

इस बात को भारद्वाज ने भी स्वीकार कर ितया । तब वे दोनों भगवान वुद्ध के पास गए । वहां वुद्ध को नमस्कार करके तथा कुछ इधर उघर की मनोरंजक बात कर के वे दोनों तीनों उसके निकट बैठ गए। तब वासत्य ने कहा— "हम दोनों तीनों वेदों के निष्णात श्रीर प्रामाणिक पण्डित माने जाते हैं। में प्रसिद्ध विद्वान पेक्तर शती का शिष्य हूं श्रीर यह नवयुवक तारुक्त का शिष्य है। तीनों वेदों के पण्डित जो कुछ जानते हैं, वह हमें भी ज्ञात है। श्रपने श्राचार्यों के समान हम दोनों भी यह रचना, ज्याकरण श्रीर मन्त्रपाठ में पारंगत हैं। योतमः, हम दोनों में जन्म के सम्बन्ध में एक वाद-विवाद उठ खड़ा हुवा है। है कान्त-द्रष्टा ! भारद्वाज कहता है कि कोई ज्यक्ति जन्म से ब्राह्मण बनता है श्रीर मेरा मत है कि ब्राह्मण कर्म से होता है। हम दोनों एक दूसरे को श्रपनी बात मनदा नहीं सके । इसी से हम श्राप की सेवा में श्रपनी शंका की निवृक्ति के लिये श्राये हैं। हम उस गौतम से जो चज्जु के रूप में संसार में श्राया है, पूछते हैं कि क्या कोई ज्यक्ति श्रपने कमों से ब्राह्मण बनता है या जन्म से ?

चुद्ध ने कहा—''हे वासत्य! में तुम्हें इस बात का जवाब देता हूं। तुम जानते हो कि जानकार जन्तुओं में परस्पर बहुत विचित्रताएं है और उन में नाना-प्रकार की श्रेणियां है। तुम जानते हो कि वृद्धों और फलों में भी नानाप्रकार के स्पष्ट भेद हैं, और उनकी श्रेणियां भी विभिन्न प्रकार की हैं। तुम्हें ज्ञात है कि कीड़ियों, भिड़ों और कीड़ों आदि में नाना। प्रकार के स्पष्ट भेद होने कारण उन की विभिन्न जातियां हैं। यह भी तुम जानते हो कि चौपाये जानवरों में अनेक प्रकार के छोटे बड़े विभेद हैं, जो उन में स्थिर भिन्नता लाये हुए हैं; इसी तरह सांपों में भी उड़ने वाले, रेंगने वाले आदि के रूप में अनेकों विविध श्रेणियां हैं। जल में रहने वाली मछलियों और हवा में उड़ने वाले पिन्नयों में भी इसी प्रकार सेंकड़ों विभिन्न प्रकार के स्थिर भेद हैं जिन के कारण उनकी जातियां स्थिर रूप में भिन्न भिन्न हैं।

इन प्राणियों में तो विभिन्न जातियां बनाने वाले मेद स्थिर हैं श्रीर बहुत श्रीधिक हैं, परन्तु मनुष्यों में विभिन्न श्रेणियां बनाने वाले भेद उतने विविध श्रीर स्थिर नहीं। उनके वाले, सिर, कान, श्राख, मुंह, नाक, श्रोठ, भर्वे, गर्दन, कन्धा, पेट, पीठ, रीड़, छाती, स्त्रियों के गुह्य श्रेग, सम्भोग, हाथ, पैर, हथेली, नाखून, घुटना, रंग श्रावाज श्रादि में इतनी स्थिर श्रीर गहरी विभिन्नताएं नहीं, जितनी श्रन्य जीवों की विभिन्न श्रेणियों में। श्रन्य प्राणियों के शरीर की रचना में ही भारी भेद होता है परन्तु मनुष्य के सम्बन्ध में वह बात नहीं। मनुष्यों के पारस्परिक शारीरिक भेद भी वहुत सामान्य हैं।

हे वासत्य ! मनुष्यों में जो मनुष्य गौएं चराता है, उसे हम चरवाहा कहेंगे; वह 'ब्राह्मण्' नहीं कहा जा सकता | जो मनुष्य कला सम्बन्धी बातों से अपनी श्राजीविका करता है, उसे हम 'कलाजीवी' कहेंगे 'ब्राह्मण्' नहीं | जो श्रादमी व्यापार करता है वह व्यापारी ही कहा जायेगा, 'ब्राह्मण्' नहीं | जो श्रादमी दूसरों की सेवा करके अपना निर्वाह कराता है, वह 'अनुचर' ही कहा जायगा, वह ब्राह्मण् नहीं कहला सकता | जो चोरी करता है, वह चोर ही होगा, उसे 'ब्राह्मण्' कहना श्रमुचित है | जो श्रादमी शास्त्रों पर निर्वाह करता है उसे सैनिक ही कहना चाहिये, 'ब्राह्मण्' नहीं | जो लोग गृहस्यों के पारिवारिक त्योहारों को कराते हैं उन्हें 'त्योहारिक' ही कहना चाहिये, 'ब्राह्मण्' नहीं कहना चाहिये | मनुष्यों में जिस का भूमि श्रीर प्रजा पर स्वत्व है वह राजा ही कहलायेगा, उसे 'ब्राह्मण्' कैसे कहा जा सकता है ?

किसी विशेष माता के पेट से जन्म लेने के कारण मैं किसी को 'ब्राह्मण' नहीं वहूंगा, चाहे वह कितना ही धनी क्यों न हो। उसे 'भोवादी' ही कहा जा सकता है। वह व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है श्रीर जो किसी वस्तु पर श्रपना ममत्व कायम नहीं करता—मैं तो उसी को ब्राह्मण कहूंगा।

जिसने अपने सब बन्धन काट दिए हैं; अपने को सब लगावों से पृथक कर के भी जो कम्पयमान नहीं हुवा, जिसने अपने को स्वाधीन कर लिया है—मैं तो उसी को बाह्मण कहूंगा।

\*...

यह न्यक्ति जो विद्वेश, लगाव और सन्देह से दूर होगया है जिसने अज्ञान की सब बाधाएं दूर कर दी हैं, जो प्रबुद्ध और जागृत होगया है—मैं तो उसी को ब्राह्मण कहूंगा।

जो कोई भी निष्पाप रहते हुए घुड़की, प्रहार श्रीर श्रत्याचारमय वन्यनों को सहता है; जिसकी सहन शक्ति बहुत बढ़ी हुई है; जो श्रपने श्रनुयाइयों के लिये इसी शक्ति को श्रादर्श रखता है— मेरी राय में तो वही ब्राह्मण है।

जो न्यक्ति कोघ से रहित है, अच्छे काम करता है, सत्याभिलाषी है, जिसने अपनी इच्छाओं का दमन कर दिया है, नम्र है, उसका यही जन्म अन्तिम जन्म है ( किर वह मुक्त हो जायगा )—मैं तो उसी को ब्राह्मण कहता हूं।

जो मनुष्य संसार में, पानी में कमल के फूल के समान निर्िंस होकर ध्ययवा सूई की नोक पर राई के दाने के समान रहता है, जिसे सम्भोग की इच्छा ध्यपनी ध्योर आकर्षित नहीं करती, मेरी राय में वही ब्राह्मण है।

वह व्यक्ति जो इस संसार में रहते हुए ही दुःख निवृक्ति के उपाय जान न गया है, जिस ने अपने बन्धनों को काट गिराया है, जो आज़ाद हो गया है— उसे मैं बाह्मण कहता हूं ।

वह आदमी जिस में गम्भीर विचार शक्ति है, जो बुद्धिमान है, जो सत्य आरे आरे आसाय के मार्ग में भेद कर सकता है, जिसने सिक्षोष्ट भलाई को प्राप्त कर किया है—में उसे बाह्मण मानता हूं।

जिस व्यक्ति ने प्राणीमात्र के साथ अहिंसा का व्यवहार करने का व्रत लेलिया है, जो कमज़ोर और ताकतवर दोनों के प्रति अहिंसा का भाव रखता है, जो न किसी को मारता है और न किसी को मारने में कारण बनता हैं—मैं तो उसी को बाह्यण कहता हूं

वह व्यक्ति जो त्रातताइयों के प्रति भी त्राततायी नहीं वनता, जो हिंसकों में भी शान्त है, जो त्राधिकारलोलुपों के प्रति भी विदेश का भाव नहीं रखता— मेरी राय में तो वही बाह्मण है। वह व्यक्ति जिस की वासनाएं, अधिकार लोलुपता और फल के भाव उसी तरह नष्ट होगए हैं जिस तरह सूई की नोक पर से राई का दाना गिर पड़ता है— वह मेरी समभा में बाह्मण है।

वह व्यक्ति जो सत्य बोलता है, जिस की वाणी भाव मय होती है, जिस में कठोरता नहीं होती, जो किसी को श्राघात नहीं पहुंचाता — मेरी राय में वही ब्राह्मण है।

जो कोई व्यक्ति अनिधकार पूर्वक किसी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अथवा अच्छी या बुरी वस्तु को भी हथियाने का प्रयत्न नहीं करता—वह बाह्मण है।

जिस व्यक्ति के हृद्य में इस जन्म या भिविष्य के जन्म के सम्बन्ध में कोई कामना नहीं रही, जो इच्छा रहित और स्वतन्त्र है— वही वास्तविक ब्रा∷ण है।

जिस व्यक्ति में इच्छाएं नहीं रहीं, जिस ने अपने ज्ञान के प्रभाव से अपने को सन्देह मुक्त कर लिया है, जो मोच्न का अधिकारी वन गया है—मैं तो उसी को ब्राह्मण कहता हूं।

जो कोई व्यक्ति भी इस संसार में रहते हुए अञ्छे या बुरे— दोनों प्रकार के बन्धनों से मुक्त होगया है, जो दुःख और दुर्गति से बच गया है, जो पवित्र है — मैं तो उसी को ब्राह्मण कहता हूं।

जो व्यक्ति चन्द्रमा की तरह कलंक रहित है, शुद्ध है, पिवत्र है, स्थिर है, जिल्ले प्रहन्तता के बन्यन को भी नष्ट कर दिया है— मैं तो उती को ब्राह्मण कहता हूं।

जिस व्यक्ति ने इस दुर्गम कीचड़ को लांच लिया है, जिसने संकल्प श्रीर मूर्खताश्रों को जीत लिया है, जो पार निकल गया है, जो दूसरे किनारे पर पहुंच गया है, जो समाधिमय है, जो इच्छा श्रीर सन्देह से परे है, जो शान्त है, जो श्राग्रह रहित है—मैं तो उसी को ब्राह्मण कहता हूं। जो कोई भी न्यक्ति कामजन्य श्राल्हाद को छोड़ कर गृहरहित दशा में इघर उघर घूमता फिरता है, जो अपने हृदय में काम जन्य वासनाश्रों को पैदा ही नहीं होने देता—में तो उसी को बाह्यण कहता हूं।

जो कोई भी व्यक्ति तृष्णा को छोड़ कर गृहरित दशा में इघर उधर घूमता फिरता है, तृष्णाजन्य वासनाओं को पैदा ही नहीं होने देता—में तो उसी को बाह्यण कहता हूं।

जो कोई भी व्यक्ति मानदीय आकर्षण या लगाव (योग) को छोड़ कर देवीय लगाव का भी त्याग कर देता है, जिसने अपने को सम्पूर्ण लगावों से आज़ाद कर लिया है—मैं तो उसी को बाह्मण कहता हूं।

जिस मनुष्य ने राग श्रीर द्वेश को छोड़ कर श्रपने को शान्त श्रीर उपाधि रहित कर लिया है—श्रपनी सत्ता को ही भुला दिया है—जो वीर है, जिस ने सम्पूर्ण संवार का विजय कर लिया है—नुद्ध तो उसी को बाह्मण कहता है।

जो कोई भी व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के विनाश श्रौर उनकी प्रनरूपित को समभ गया है, जिसे किसी चीज़ से श्राकर्षण नहीं रहा, जो प्रसन्न है, जो प्रवुद्ध है—ज्ञानमय है—में तो उसी को ब्रह्मण कहता हूं।

जिस मनुष्य के मार्गों को न देव जानते हैं, न गन्धर्व श्रीर न मनुष्य ; जिसकी आसनाएं नष्ट होगई हैं, जो सन्त बन चुका है—मैं तो उसी को ब्राह्मण कहता हूं।

दह व्यक्ति जिस के लिये यहां कुछ भी नहीं है जिसके लिये ने किसी चीज़ का प्रारम्भ है, न मध्य है थ्रीर न अन्त है; जिसके पास कुछ भी नहीं; जो किसी चीज़ से श्राकर्षित नहीं होता—मेरी राय में वही ब्रह्मण है।

दह, जो बैल की तरह निर्भीक है, जो सुप्रसिद्ध है, जो वीर है, जो महर्षि है, जो इच्छारहित है, पवित्र है, प्रंवुंद्ध है, मेरी राय में वही ब्राह्मण है।

वह व्यक्ति जो श्रपने पूर्वजन्मों को जानता है जिसे स्वर्ग श्रोर नरक दोनों का साद्यात्कार होगया है, वह जो पूर्वजन्म के वन्धन की श्रन्तिम सीमा पर पहुंच गया है—मेरी राय में ब्रह्मण है। क्योंकि इस संसार में "नाम" श्रीर "परिवार" से जो दुछ ध्वनित होता है, वह केवल एक रंज्ञा मात्र है | यहां वहां जो वस्तुएं किसी भी नाम से अकित की जाती हैं, वह एक सर्व सम्मत स्वीकृति पर ही श्राश्रित हैं |

बहुत समय से अज्ञानियों के भाव ही स्वीकार किये चले आरहे हैं। अज्ञानी लोग हमें कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने जन्म से ही ब्रह्मण होता है।

वास्तव में न कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्रह्मण वनता है, श्रीक न कोई ब्राह्मण के घर में जन्म न लेने से श्रद्धाह्मण होता है; श्रपने कामों से ही. एक श्रादमी ब्राह्मण बन जाता है, श्रीर दूसरा श्रद्धाला।

अपने काम से ही कोई किसान है, कोई शिल्पी है, कोई व्यापारी हैं और कोई सेवक कहाता है। अपने कर्म से ही कोई चोर बनता है, कोई सैनिक बनता है और कोई व्योहारिक कह ता है और कोई राजा। बुद्धिमान, जो वस्तुओं के कारण को जानता है और कर्म के परिणाम को समस्ता है— इस कर्म की बास्तविकता को भी जानता है।

कर्म से ही यह संसार स्थित है, कर्म से ही यह मानव जाति स्थित है। प्राणिमात्र कर्म से इस तरह निरन्तर बधे हुए हैं जिस तरह चलती हुई गाड़ी के पहिंगे की धुरी का कील। (जिस तरह चलती हुई गाड़ी में उस कील का निरन्तर घूमना श्रावश्यक है, उसी तरह प्राणिमात्र के लिये काम करना श्रावश्यक है।)

तपस्पा से, श्रात्म संयम से श्रीर समतामय जीवन से कोई व्यक्ति न सण् बनता है । ऐसे ही व्यक्ति को सर्वश्रीष्ट बाह्मण् कहा जाता है ।

वह व्यक्ति, जिसे त्रयी विद्या श्रर्थात् वेदों का ज्ञान है, जो शान्त है, जिस ने पुनर्जन्म का नाश कर दिया है, हे वासत्य ! याद खखो, वही वास्तव में चुद्धिमान, ज्ञाह्मण श्रीर शक्य है ।

भागवत बुद्ध के इतना कह चुकने पर नवयुवक वासत्य श्रीर भारद्राज ने उस से कहा—''हे पूजनीय गौतम! यह सर्व श्रेष्ट है। जिस तरह कोई फैंकी हुई चीज़ को उठा देता है, या छिपी हुई चीज़ को पुन: प्रकट कर देता, या ऐसे न्यक्ति को जो अशुद्ध मार्ग पर चला जा रहा हो—ठीक मार्ग बता देता है; या अन्धकार में तेल का लेम्प प्रकाशित कर देता है — जिस से जिन की आंखें है, वे वस्तुओं को देख सकें — उसी तरह हे माननीय गौतम ! आप ने अनेक प्रकार से धर्म का प्रकाश कर दिया है । हे पूजनीय ! हम दोनों को अपने 'धर्म' और अपने भिद्ध-संघ में दीित्तत करो । हम आप की शरण में आये हैं ।

साभीय सत्त—''मैंने सुना है कि एक समय भागवत बुद्ध राजगृह के निकट वेलुवन' में रहते थे। उन्हीं दिनों साभीय नाम के एक विद्वान परित्राजक को कुछ शंकाएं और जिज्ञ साएं थीं। उस ने निश्चय किया था कि जो कोई ब्राह्मण् या श्रमण् मेरे इन प्रश्नों का सन्तोष जनक उत्तर देगा उस का शिष्य बन कर मैं अपना जीवन व्यतीत कर दूंगा। यह सोच कर साभीय परित्राजक अपने समय के बहुत से सुप्रसिद्ध ब्राह्मणों और श्रमणों—जिन के अनेक संघ और सहस्रों श्रनुयाई थे—के पास गया। इन में से कुछ के नाम हैं— पूर्ण कश्यप, मुक्खली गोशाल, धाजित, केशकम्बली, बहुधा काच्चायन सांग्य वेलात्पुत्त और निगन्ध नाम पत्त। साभीय के प्रश्नों का ये लोग उत्तर न देसके, इतना ही नहीं इन में से अनेक तो खिज कर साभीय पर ही अपना गुस्सा निकालने लगे। कुछ ने साभीय के प्रश्नों का उत्तर न देकर स्वयं उसी से प्रश्न करने शुद्ध कर दियें।

यह देख कर साभीय के दिल में यह विचार पैदा हुवा कि मैंने सब प्रिसिद्ध र श्रमण श्रीर ब्राह्मणों से श्रपने प्रश्न कर लिये। ये लोग देशभा में प्रिसिद्ध हैं, इनके श्रनेकों संघ श्रीर सहस्रों चेले चपाटे हैं। ये लोग मेरे प्रश्नों का उत्तर तो दे नहीं सके उलटा मुक्त ही पर अपना गुस्सा निकालने लगे; मेरे प्रति घृणा दिखाते हुए मुक्त ही से प्रश्न करने लगे। श्रतः श्रव मेरे लिये यही उचित है कि में इस व्यर्थ के फंक्तट में न पडूं, श्रीर मौज में सांसारिक भोग का जीवन व्यतीत करूं।

१. वेजुवन का वर्णन महात्मा वुद्ध के जीवन में किया जा चुका है।

फिर साभीय के दिल में आया कि अभी में अमण गौतम के पास अपने प्रश्न लेकर नहीं गया। यह भी तो एक प्रसिद्ध अमण है, उसके भी तो अनेक संघ और हनारों शिष्य हैं। एक बार चल कर उस से भी अपने प्रश्न कर देखूं। वैसे पूर्ण करयप नैसे बड़ी बड़ी उम्र के अनन्त ख्याति वाले, पुराने और अनुभवी बाह्मण और अमणों के पास तो मैं हो ही आया हूं, और वे लोग मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सके, उल्टा मुभी पर गुम्सा करने लगे। यह असण गौतम तो अभी उम्र में उन की अपेक्षा बहुत छोटा है, और अभी नया नया ही अमण बना है। फिर भी एक वार यह देख लेना चाहिये कि वह मेरे प्रश्न सुन कर क्या जवाब देता है।

साभीय का यह विचार कमशः श्रोर भी दृढ़ होगया [ उसने सोचा कि केवल श्रायु में छोटा होने के कारण ही श्रमण गौतम यद्यपि श्रभी नवयुवक है तथापि वह शक्ति सम्पन्न श्रोर प्रभाव शाली है; मैं उसके पास श्रवस्य जाउंगा [''

यह सोच कर परिवाजक साभीय राजगृह की तरफ चल पड़ा । नियत समय की मात्रा के बाद वह वेलु उन पहुंचा । भागवत बुद्ध ने उस से बड़ी प्रसन्नता से बातें की । इधर उधर की बातों के बाद, अवसर देख कर साभीय ने कहना शुरू किया—

"मैं बड़ी सन्देह युक्त और जिज्ञासु की द्शा में आप के पास आया हूं बहुत दिनों से मेरी कुछ शंकाएं हैं। क्या आप उन सन्देहों को दूर करने की कृपा करेंगे ?"

भगवत ने कहा—हे साभीय ! तुम बहुत दूर से चलकर मेरे पास आये हो । अपने प्रश्न मेरे सामने रक्खो । मैं अवश्य उन का सवुचित उत्तर दूंगा और तुम्हारी सन्देहावस्था को दूर करूंगा ।"

यह सुन कर साभीय के हृदय में आया कि अन्य सम्पूर्ण ब्राह्मणों और श्रमणों की अपेक्षा गौतम ने मेरे साथ बहुत ही भद्रता और सहातुभूति का व्यवहार किया है । यह देख कर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने कहा—

"मनुष्य को क्या चीज प्राप्त कर लेनी चाहिये, जिस के बाद उसे 'भिज्ञु' कहा जा सके। किसी को दयालु या नम्र कव कहा जा सकता है ?" भगनत ने कहा—''हे साभीय! जो व्यक्ति ऋषने बनाए हुए मार्ग द्वारा पूर्ण प्रमुचता को प्रःप्त कर लेता है, जो सन्देहों का जय कर लेता है, जो अपने सौभाग्य और अभाग्य-दोनों को 'श्रहं' से प्रयक् कर के भी जीवित रहता है, जिस ने प्रनर्जन्म को नष्ट कर दिया है— वह भिच्च है।

''वह श्रमण जो पूर्ण त्यागी श्रोर ध्यानस्य है; जो संसार भर में कभी।
किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, जिस ने सत्ता की धारा को पार कर लिया है,
जो स्वयं भी कभी पीड़ित नहीं होता, जिस के लिये कुछ भी स्पृह्णीय नहीं
रहा—वह दयालु है।

"वह, जिसकी संसार भर के सम्बन्ध की श्रान्तिस्क श्रीर वाह्य भावनाएं नियन्त्रित हो चुकी हैं; जो स्वयं पीड़ित होकर इस तथा दूसरे लोकों को भेद कर के मृत्यु की प्रतीचा कर रहा है—वह नम्न है।

''जो कोई काल का पूर्ण प्रत्यच्च कर लेता है, नष्ट होने और पुनः प्रकट होने को नट कर देता है, जिसे गन्दा नहीं किया जा सकता, जो पाप रहित है, जिसने पुनर्जनम के बन्धन को तोड़ डाला है—उसे वे बुद्ध कहते हैं।"

भगतवत के उत्तरों को सुन कर साभीय बहुत प्रसन्न और श्राल्हादित. हुश्रा। इन उत्तरों से पूर्ण सन्तुष्ट होकर उसने निम्नलिखित प्रश्न किये हैं।"

मनुष्य के कर लेने नाद लोगों को उसे 'ब्राह्मण' कहना चाहिये, उसे श्रमण कन कहा नायगा ? वह नहातक (स्नातक) कैसे कहलाता है ?'' हे भागवत् ! मुभे वतात्रो — लोग उसे नाम कन कहेंगे।

बुद्ध ने कहा—''हे साभीय! वह जिसने सब पापों का नाश कर दिया है; जो निष्कलंक है, स्थित प्रज्ञ है, दढ़ संकल्प है, संसार यात्रा को पार करके पूर्ण वन गया है, स्वाधीन है— उसे ब्राह्मण कहा जाता है।

"जो शान्त है, अन्छे श्रोर बुरे दोनों से रहित है, जिसे कलंकित नहीं किया जा सकता, जिस ने इस श्रोर दूसरे संसार को समम्म लिया है, जन्म श्रोर मृत्यु को जीत लिया है—ऐसा न्यक्ति श्रमण कहलाता है।

"नित ने अपने आन्तरिक और बाह्य पापों को घो डाला है, मनुष्य और देन निप्त काल के अधीन हैं वह काल जिसे अधीन नहीं कर सकता— वह स्नातक कहा जाता है।

"जो जगत में कोई पाप नहीं करता, जिस ने अपने सम्पूर्ण बन्धनों श्रीर पाशों का भेद कर दिया है, जो किसी के प्रति आसकत नहीं, स्वाधीन है, वह व्यक्ति नाग (पाप रहित ) कहलाता है।"

भगवत के उत्तरों से पूर्ण सन्तुष्ट हो कर साभीय ने पुनः पूछा— "खेन-जित ( चेत्रज्ञ ) कौन कहाता है ? कौन 'कुशल' है ? मनुष्य 'पिएडत' कैसे बनता है; उसे 'मुनि' कब कहा जायगा ?"

बुद्ध ने कहा—''हे साभीय! जो न्यक्ति देव लोक, मनुष्य लोक, श्रौर ब्रह्म लोक —इन तीनों लोकों की पूर्ण परीक्षा करके इन के वन्धनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है— ऐसे न्यक्ति को खेतजित (चेत्रज्ञ) कहा जाता है।

जो व्यक्ति देव, मनुष्य श्रीर बहा इन तीनों कोशों की पूर्ण परीचा कर के इन के बन्धनों से सर्वया मुक्त हो जाता है —वह कुशल वहलाता है ।

"जो व्यक्ति आन्तरिक और बाह्य चेतन आं की पूर्ण परीक्षा कर के निष्कल बुद्धि को प्राप्त कर लेता है, अच्छे और बुरे का विजय कर लेता है—दह पिएडत है।

"जो ठीक और श्रशुद्ध धम्म (धर्म) का श्रान्ति श्रीर वाह्य दोनों क्रियों में साचात् कर लेता है, जो मनुष्य श्रीर देव—दोनों के लिये पूजनीय बन जाता है; जो बन्धनों के जाल को तोड़ देता है—वह मुनि है।

परिवाजक साभीय ने बहुत श्रधिक प्रसन्न होकर फिर पूछा— ''मनुष्य 'वेद्यु' ( वेद्ज़ ) किस दशा में कहलाये जाने योग्य होता है ? वह 'श्रन्तविद्त' कब बनता है ? 'वीर्यवत' कब होता है ? वह 'प्रजानीय' कैसे कहलाता है ?

बुद्ध ने कहा—''हे साभीय! जो न्यक्ति श्रमण श्रौर ब्राह्मणों से ज्ञात सम्पूर्ण श्रनुभूतियों का विनय कर लेता है, जो काम श्रौर श्रनुभूति से श्राजाद है, वह वेदज्ञ कहे जाने योग्य है।

"जो व्यक्ति नाम श्रोर रूप के भ्रम मय जालों को-जो श्रान्तिरक श्रोर वाह्य वीमारी के कारण हैं—जान लेता है, जो रोग के बन्धनों से सर्वथा मुक्त हो गया है—ऐसा व्यक्ति श्रनुविदित वहाता है |

"जो व्यक्ति इस हंसार के सम्पूर्ण पापों से खिन्न हो गया है, जो नरक की पीड़ा का जय कर के वली वन गया है, जो शक्तिशाली और बली है—वह धीर या वीर्यवत् है।

"जिस के ब्रान्तिरक श्रीर बाह्य वन्धन कट गये हैं, जिस के बन्धनों की जड़ जाती रही है, जिस ने बन्धनों का सर्वथा सनूल न श कर दिया है — वह श्रजानीय है।"

साभीय ने पुनः पूछा—''हे भगवत! सोत्तिय (श्रोतृय ), त्रारिय (त्रार्य ) करण्यत, गौर परिज्यानक (परिव्रानक) बनने के लिये क्या क्या वातें त्रावश्यक हैं ?''

वुद्ध ने कहा—"जो कोई व्यक्ति इस संसार के पूर्ण धर्मों का अध्ययन कर के बुराई क्या है और बुरेपन से रहित क्या है—यह समक्त जाता है, जो विजयी है, सन्देह रहित है, आज़ाद है, सब तरह के कहां से बना हुआ है—वह श्रोतृय कहलाता है।

"जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं और वासनाओं को नष्ट कर दिया है, जो बुद्धिमान है और पुनः गर्भ में प्रवेश नहीं करता, जिस ने त्रिगुगात्मक चिन्ह को अपने से प्रथक कर दिया है, लोभ के कीचड़ को भी दिया है, जो पुनः काल के बन्धन में नहीं पड़ता— वह आर्थ है।

"जिस ने इस संतार के कारणों को जान लिया है, जो चतुर है, सदैन धम्म को समभे रहता है, किसी के प्रति श्राप्तक्त नहीं होता, श्राज़ाद है; जिस के लिये यहां कोई वासना नहीं—वह करणवत् है।

'जिस ने ऐसे सम्पूर्ण कार्यों का त्याग कर दिया है, जिन का परिणाम दुख है, जो उत्तर, नीचे, इधर उधर, और मध्य में पूर्ण सूक्त के साथ घूमता है, जिसने घोका, अधिकार लोलुपता काम, क्रोध और नाम, रूप का पूर्ण अनत कर दिया है, जिस ने उच्चतम लाभ प्राप्त कर लिया है वह परित्राजक कहलाता है।" भगत्त के ये सम्पूर्ण उत्तर सुन कर परिमानक सामीय बहुत श्रिषक श्रान्त श्रीर पूर्ण सन्तुष्ट हुया । वह श्रपने स्थान पर खड़ा हो गया, उन ने श्रपना उत्तरीय एक कन्धे पर डाल लिया श्रीर हाथ जोड़ कर बुद्ध के सन्दुख इन उचित वाक्यों में उनकी स्तुति करने लगा—

'श्रमणों के लिये वित्राद्यस्त ६३ दारीनिक विद्यारों को पूर्ण विजय कर के तुमने संसार-घारा को पार कर लिया है।

"तूने दुख के अन्त को पार वर लिया है, तू महात्मा है, पृर्ण बुद्ध है, मैं तुमे वह व्यक्ति सनमता हूं जिसने वासाओं को नष्ट कर दिया है, महिमायय है, वित्रार पूर्ण है, बड़ी बूम्त वाला है । हे दुखातीत महात्मा ! तूने मुमे भी संसार सागर के पार कर दिया |

"तूने मेरी श्रिमलापा को सन्भा और मुक्ते सन्देह रहिन कर दिया, हे मुनि! तून ज्ञान का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त कर लिया है, तू दयालू है। तरे लिये यहां कोई बाबा नहीं। तूने दुखों का छंद कर दिया है, तू शान्त, नम्न, हद और सत्यमय है। सब देशता तुक्त पर प्रतन्न हैं। हे भर पुरुष! तरी जय हो। हे सर्व-श्रेष्ठ पुरुष! संतर में तरे समान कोई श्रन्य व्यक्ति नहीं। तू बुद्ध है, तू स्वामी है, तू मुनि है, तूने मार (काम) का विजय कर लिया है, जन्म बन्धन को तूने पार कर लिया है। तूने उपाधि पर विजय प्राप्त कर ली है, वासनाओं को मार दिया है, तू एक शेर है, तू कामना रहित है, तरे लिए भा की सता नहीं रही। पानी में एक सुन्दर कमल फूल की तरह तरी सत्ता है, तू बुरे या श्रन्छे दोनों के प्रति श्राकृष्ट नहीं होता। हे बीर! तू श्रपना पेर श्रागे बढ़ा। साभीय तरी पूना करना चाहना है।"

तत्र साभीय ने भगवत के पैरों पर सिर रख कर कहा —हे पूजनीय ! यह ठीक है । जिन तरह कोई फेंकी हुई चीन को उठा देता है, या किसी छिपी हुई चीन को पुनः प्रकट कर देता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जो अशुद्ध मार्ग पर चलता जा रहा हो — ठीक मार्ग बता देता है, या अन्यकार में तेल का लैम्प प्रकाशित कर देता है — जिस से जिन की आंखं हैं वे वस्तुओं को देख सकें उसी

तरह से हे माननीय गौतम ! आप ने अनेक प्रकार से धर्म का प्रकाश कर दिया है। हे प्रननीय ! मुफ्ते अपने धर्म और भिन्नु संव में दीन्तित करो । मैं भगवत से पोर क और आदेश प्राप्त करना चाहता हूं ।"

बुद्ध ने कहा—''हे साभीय! जो न्यक्ति पहले किसी दूसरे पन्य का अनुयाई रहा हो और इस 'धम्म विनयं' को स्वीकार कर के इस की पौशाक और आदेशों को प्राप्त करना चाहता हो उसे चार महीनों तक सेवा करनी होती है। चार महीनों के बाद भिन्नु लोग अपने विचारों को सन्तुष्ट करके उसे भिन्नु बनने की पोशाक और आदेश देते हैं। इस सम्बन्ध में मैं स्वयं व्यक्तियों का भेद स्वीकार करता हूं।''

साभीय ने नम्रता से कहा— दूसरे मतों से आप के धम्म-विनय को स्त्रीकार करने वालों के लिये यदि ४ मास तक सेवा करने का नियम है तो मैं ४ वर्षों तक सेवा करने को तैयार हूं। ४ वर्षों के बाद भिन्नु लोग अपने विचारों को सन्तुष्ट करके मुक्ते भी भिन्नुओं की पोशाक और अनुशासन दें।"

भागवत ने साभीय को स्वयं भिज्ञुशों की पोशाक देदी। पीछे से पूजनीय साभीय उप सामया को प्राप्त कर के एकान्त, वैराग्य पूर्ण, उदय शील, सत्यमय तथा शक्ति शाली जीवन ज्यतीत करने लगा। योड़े ही समय के बाद उसने धर्म का वह पूर्ण रूप प्राप्त कर लिया जिस के लिये अच्छे परिवारों के ज्यक्ति अपने घरों से गृहरहित दशा को स्वीकार कर लेते हैं। एक दिन पूजनीय साभीय ने अनुभव किया कि 'जन्म बन्धन नष्ट होगया है, धार्मिक जीवन ज्यतीत हुवा है, जो कुछ करने योग्य था, वह कर लिया गया है। इस सत्ता के लिये अब कोई भी इति-कर्तन्यता वाकी नहीं रही।"—और वह सचमुच एक महात्मा बन गया।

चुलबाग पृ० ४६—

### ह्य अध्याय

### -----

### श्राजीवक सम्प्रदाय

मारतीय इतिहास में महात्मा बुद्ध का समय एक महत्वपूर्ण धार्मिक सुधारणा का काल है । इस समय में अनेक नवीन धार्मिक सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ । बौद्ध और जैन धर्मों के नाम तो सब लोग जानते हैं, पर आजीवक सम्प्रदाय के विषय में बहुत कम लोगों को परिचय है। कारण यह है कि आजीवक सम्प्रदाय का इस समय में सर्वया लोप हो चुका है । भारतवर्ष या अन्य किसी देश नें कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं, जो इस सम्प्रदाय के अनुगामी हों । इस का कोई मान्यः धार्मिक अन्य भी वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं होता है । इस दशा में इस सम्प्रदाय के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकना तो सम्भव नहीं रहा है । पर बौद्ध और जैन साहित्य से न केवल इस की सत्ता सूचित होती है, अपितु इस के प्रवर्त्तक तथा विविध सिद्धान्तों के सम्बन्ध में बहुत सी महत्वपूर्ण वार्ते भी ज्ञात होती हैं । आजीवक सम्प्रदाय की सत्ता तो अनेक शिलालेखों द्वारा भी सूचित होती है । प्रसिद्ध मौर्य सम्राट् अशोक द्वारा 'वराचर' पहाड़ी की गुफाओं में उत्कीर्ण करायें गये लेखों में आजीवकों को दिये गये दान का उहेख है—

"राजा ियदर्शी ने राज्याभिषेक के वारह वर्ष बाद यह न्यप्रोध गुहा आजीवकों को दी।"

"राजा प्रियदर्शी ने राज्याभिषेक के बारह वर्ष बाद खलतिक पर्वत पर यह । गुहा आजीवकों को दी।"

''राजा प्रियदर्शी ने राज्याभिषेक के उन्नीस वर्ष बाद खलतिक पर्वत पर् यह गुहा श्राजीवकों को दी ।'' - ''' '''' '''' ''

गया के पास 'क्रावर' पहाड़ी की गुफाओं में उत्कीर्ण कराये गये इन लेखों से सूचित होता है, कि सम्राट् अशोक के समय में आजीवक सम्प्रदाय श्रन्छ। महत्वपूर्ण स्यान प्राप्त कर चुका था, इसी लिये अशोक की दान शीलता से लाभ उठाने का अवसर आजीवक भित्तुओं को भी प्राप्त हुआ या। अशोक के पौत्र सम्राट् दशाय ने भी गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ियों में अनेक गुफार्य त्राजीवक सन्प्रदाय के भिज्ञुत्रों को दान की थीं और इस दान का उल्लेख करने वाले शिलानेख अब तक उपलब्ब होते हैं। सम्राट् अशोक ने विविध धार्मिक सम्प्रदायों में श्रविरोध उत्पन्न करने तथा धर्म के वास्तविक तत्व पर जोर देने के लिये जो 'धर्म महामात्र' नियत किये थे, उनको बौद्ध, ब्राह्मण तथा निर्यन्थ ( जैन ) हम्बद्धों के मामलों पर दृष्टि रखने का जहां आदेश किया गया है, वहां इन सुप्रसिद्ध सम्प्रदायों के साथ में ही ज्ञाजीवक सम्प्रदाय को भी गिना गया है ; ( स्तम्भ लेख सं० ७ ) | इस बात से यह भत्ती भांति समभा जा सकता है कि आजीवक सम्प्रदाय प्राचीन समय में कितना महत्व प्राप्त कर चुका है। बौद्ध प्रनथ सुत्तिपतक के 'निद्देश' में जहां अन्य विविध सन्प्रदायों का परिगणन किया गया है, वहां त्राजीवक सम्प्रदाय को सब से प्रथम स्थान दिया गया है। यह बात भी अ। जीवक सन्प्रदाय के प्राचीन महत्व को सूचित करती है । मौर्थ काल के बाद तेरहरीं शताब्दि तक हमें आजीवक सम्प्रदाय की सत्ता के प्रमाण मिलते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि भीरे भीरे यह भूम नष्ट होता गया भौर हिन्दू व जैन भूम में विलीन हो गया। महात्मा बुद्ध के समय में भ रतवर्ष में जो महत्वपूर्ण धार्मिक सुकरणा चल रही थी, उस पर भव्जी तरह प्रकाश डालने के लिये यह आवश्यक है, कि इस त्रानीवक सन्त्रदाय के सम्बन्ध में भी कुछ परिचय दिया जावे ।

मंदाल गुत्त गोसाल — शानी विक साम्राज्य का प्रवर्तक मंदल लिपुत्त गोसाल या। गोसाल के वैयक्तिक जीदन के सम्बन्ध में हमें जो कुछ ज्ञात होता हैं, उसका श्राधार उनके विरोधी सम्प्रदायों के प्रन्य ही हैं। साम्प्रदायिक चेत्र में यह प्रकृति पाई जाती है कि लोग श्राने धर्म के प्रवर्तक को मनुष्य-कोटि से उठा कर श्रजीकिक देवता बना देने का प्रयत्न करते हैं श्रीर श्रपने से विरोधी

धर्म के प्रवेत्तक की निन्दा करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करते । इस लिये जब जैन व बौद्ध प्रन्यों से हमें गोसाल के वैयक्तिक जीवन श्रयवा उसके मन्तंत्र्यों के समान्ध में परिज्ञान प्राप्त करना हो, तो हमें बहुत सावधानी से काम लेना चाहिये । जैन धार्मिक साहित्य के प्रसिद्ध ग्रन्थ भगत्ती सूत्र में गोसाल के जीवन चरित्र का विस्तार से वर्णन मिलता है । उनके श्रवुसार गोसाल का दिता एक मंख था। मंख उस समय में भिखारी को कहते थे। गोसाल के रिता का अपना न.म मंक्खलि था । इसीलिये गोसाल को मंक्खलि-पुत्त कहते थे। मंक्लिल ऋपनी धर्मपत्नी सहित इधर उधर भीख मांगता फिरना था और जहां भी सांभा होगई वहीं ठहर कर रात काट देता था। एक वार रात के समय वह किसी गोशाला में उहरे गया । वहीं उसे पुत्र उत्पन्न हुत्रा, जो आगे दल करे आजीवक सम्प्रदाय का प्रश्तिक बना । गोशाला में उत्पन्न होने के कारण उनका नाम गोसाल पड़ा | बड़ा होकर गोस:ल भी अपने पिता के समान भिक्षा मांगने लगा श्रौर ्र भीख मांगन के लिये इधर उघर फिरते हुवे वह जेन धर्म के संस्थापक प्रसिद्ध महातमा वर्धमान महावीर के संसर्ग में श्राया । महावीर ने भी इसी समय भिन्न बन कर घूमना फिरना प्रारम्भ किया था। लोगों में महावीर की बहुत प्रतिष्ठा थी। लोग उसे बहुत मानते थे। गोसाल ने जब उसकी कीर्ति छुनी, तो उतके साथ रहने लगा और उस हा शिष्य बन गया। पर महावीर और गोसाल - दोनों अपनी त्बीयत, और स्वभाव, खाचार विचार तया चरित्र में एक ट्रमरे से इतने अधिक भिन्न थे कि ६ साल के बाद उनका साथीयन टूट गया और गोसाल ने महावीर से भालग होकर अपने ट्यक् सम्प्रदाय की स्थापना की, जो आगे चल कर 'श्राजीत्रक' नाम से विख्यात हुआ। गोप्ताल ने अपना नित्रस स्थान सादट्डी ( श्रावस्ती ) नगरी के चाहर एक कुम्भकार स्त्री के गृह को निश्चित किया श्रीर वहीं पर अपने शिष्यों के साथ निवास करने लगा । धीरे धीरे श्रावस्ती में गोसाल का प्रभाव बहुत बढ़ गया। लोग बड़ी संख्या में उसके शिष्य तथा भक्त बन गये। ्थास पास सर्वज्ञ उतका सिकका माना जाने लगा । सोलह वर्ष वाद वर्धमान महाबीर विवरण करते हुवे श्रावस्ती पहुंचे। वहां उन्हें ज्ञात हुत्रा कि उनका

पुराना शिष्य गोसाल एक नवीन सम्प्रदाय की स्यापना कर अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है और श्रावस्ती के निवासी उसके बड़े भक्त हैं । वर्धमान महावीर गोसाल के दुश्चरित्र तथा विचारों से मलीमांति परिचित थे। उन्होंने उस पर श्राद्मेप करने प्रारम्भ किये । परिगाम यह हुआ कि दोनों श्राचार्यों में परस्पर शास्त्रार्थ हुवे । गोसाल ने सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि मैं श्रापका पुराना शिष्य गोसाल नहीं हूं । पर वह अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो सका । महावीर के श्राचेपों तया युक्तियों के सम्मुख उस की एक न चली। श्राखिर उसके शिष्य शास्त्र व तर्कना एक तरफ रख शस्त्रों पर उत्तर आये । दोनों सम्प्रदायों में संघर्ष हुआ । महावीर के दो शिष्य घायल भी होगये। पर इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि गोसाल बदनाम होगया। श्रावस्ती के निवासी उसकी वास्तविकता को सनमा गये। उन्होंने गोसाल की भिक्त छोड़ महावीर का अनुसरण प्रारम्भः किया । गोसाल का अन्तिम जीवन बहुत दुरवस्था में व्यतीत हुआ । ऐसा प्रतीत होता है, कि महावीर द्वारा परास्त तथा अपमानित होकर उसका दिमागं कुछ खरात्र होगया था । साधु को किस प्रकार से जीवन ज्यतीत करना चाहिये, इस बात का जरा भी रूपाल न कर वह नाचने, गाने, शराब पीने तथा अपनी आश्रय-दायिनी कुम्हार स्त्री से अनाचार करने में ही अपने जीवन को खराब करने लग गया था। छः मास तक वह इसी प्रकार रहता रहा । अपन्त में, उसे फिर सुभ श्राई। उसने श्रपनी गल्ती को श्रनुभन किया श्रौर यह उद्घोषित किया कि महावीर जो कहता है, ठीक है।

गोसाल के सम्बन्ध में भगवती सूत्र का यह विवरण कहा तक सत्य तथा प्रामाणिक है— यह निर्णय कर सकना बहुत कि है । इतना तो निश्चित है कि यह एक विरोधी सम्प्रदाय के लेखक द्वारा लिखा गया है श्रोर इस में स्वाभाविक रूप से गोसाल को तुच्छ तथा महावीर को महान प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया गया है । पर गोसाल के जीवन के सम्बन्ध में श्रान्य कोई प्रामाणिक श्राधार प्राप्त होने तक इस से भी हम उसके विषय में कुछ न कुछ परिचय श्रवश्य प्राप्त कर सकते हैं।

गोसाल के धार्मिक सिद्धान्त — आजीवक सम्प्रदाय का अपना कोई अन्य अब तक प्राप्त नहीं हो सका है, इसिलये इस महत्व पूर्ण सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में भी हमें इस के विरोधी धर्मों के प्रन्यों पर आशित होना 'पड़ता है। "मिन्सिम निकाय" में महात्मा बुद्ध ने अपने से भिन्न सम्प्रदायों को आह भागों में विभक्त किया है। इन आठ विभागों में से चार को उसने 'अनस्सासिक' व असन्तोषन्तक कहा है और रोष चार को 'अब्रह्मचर्यवास' व 'जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन न करने वाले हों। अनस्सासिक सम्प्रदायों में उसने जैन लोगों को गिना है और 'अब्रह्मचर्यवास' सम्प्रदायों में आजीवकों को। महात्मा बुद्ध आजीवक सम्प्रदाय को नैतिक दृष्टि से हेय समक्ति थे। जैन धर्म का विरोध उन्होंने इस आधार पर किया है, कि उन के सिद्धान्त असन्तोषजनक हैं पर आजीवकों को वह नैतिक दृष्टि से देखा है और उस के विषय में लिखा है कि जिस प्रकार मिछ्यारा मछलियों को लोभ में फंसाकर नष्ट कर देता है, इसी प्रकार गोसाल माछ्यारा मछलियों को लोभ में फंसाकर नष्ट कर देता है, इसी प्रकार गोसाल माछ्यारा मछलियों को लोभ में फंसाकर नष्ट कर देता है, इसी प्रकार गोसाल माछ्यारा को आपनी तरफ आसक्त कर उन्हें नष्ट कर रहा है।

गोसाल के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में प्रसिद्ध जैन अन्य 'उनासगदसाश्रो' में इस प्रकार प्रकाश डाला है— ''हे कुगडकोलिया ! मंखलिएत्त गोसाल का सिद्धान्त बड़ा सुन्दर है, वह मानता है कि दुनिया में न उत्थान है, न कर्म है, न वर्ल है, न वीर्य है, न प्रकार है, न पराक्रम है ; सन बातें पहले से ही नियत हैं।""

उनासगदसात्रों का टीकाकार इस संदर्भ को स्पष्ट करता हुआ लिखता है कि गोसाल के मतानुसार दुनिया में जो कुछ होता है, वह पहले से ही निश्चित

१. "हंभो कुएडकोलिया समणोवासयो, सुन्दरीणां, देवाणुष्पिया, गोसालस्स मङ्जलिपुत्तस्स धम्मपण्ती, निष्ध उट्ठाणे इ वा कम्मे इ वा बले इ वा वोरिए इ वा पुरिसक्कार परक्रमे इ वा, नियया सञ्वभावा।"

<sup>(</sup> उघासग्गद्साणं छुट्ठं श्रव्भयणं १६६ )

है। पुरुपकार, कर्म उत्यान आदि से दुछ नहीं बन सकता। हम देखते हैं, लोग मेहनत करते हैं, पर फिर भी कुछ फल नहीं होता। इससे यही सुचित होता है कि मनुष्य का पौरुप करना निर्श्वक है। इस मत के प्रतिपादक दो रज़ोक भी टीकाकार ने उद्भृत किये हैं, जो बड़े उत्तम हैं।

गोसाल के इसी िस्द्वान्त की बौद्ध प्रनय दीघ निकाय में निम्नलिखित प्रकार से व्याख्या की गई है — "वस्तुयों में जो विचार हमें दृष्टिगोचर होता है उनका कोई भी कारण नहीं है। तात्कालिक या दूरवर्ती किसी भी प्रकार के कारण के विना वस्तुयों में विकार उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार जो दस्तुवें विकार रहित शुद्ध रूप में हैं, उनकी सुद्धता का भी कोई कारण — तात्कालिक या दूरवर्ती नहीं है। उनकी शुद्धता का भी कोई कारण — तात्कालिक या दूरवर्ती नहीं है। उनकी शुद्धता किसी काग्ण के ही है। कोई भी वान मनुष्य के अपने व दूसरे के किये हुवे प्रयत्न पर श्राष्ट्रात नहीं है। दुनिया में पौरूप वल वीर्य व प्रयत्न कोई सत्ता ही नहीं रखते। प्रत्येक विद्यमान सत्ता चाहे वह किसी भी प्रकार की क्यों न हो — पौरूप, प्रयत्न व बल से शून्य है। विविध समयों में विविध सत्ताओं में जो भेद हमें नज़र श्राता है, वह भाग्य के कारण है। परिस्थित, भाग्य तथा प्रकृति के कारण हमें भेद प्रतीत होता है। निश

पौरा व मानवीय प्रयत्न का जितना प्रवल विरोध मंखलिएत्त गोसाल ने किया है, उतना भारतीय विचारकों में अत्यन्त कठिनता से ही कहीं मिलेगा। प्रयत्न, पौरुप आदि यह विश्वास न करने का पिरणाम यह था, कि गोसाल अपने जीवन को उन्ना करने के लिये कोशिश को सर्वथा निर्थक मानता था।

प्राप्तव्यो नियति वला श्रयेण योऽर्थः सोऽवश्यं भवति नृणां शुभोऽशुभो वा ।
 भूतानां महित कृतेऽपि हि प्रयत्ने नाभाव्यं भवति न भाविनोऽस्ति नाशः ॥
 तथा —

निह भवति यत्र भाव्यं, भवति च भाव्यं विनापि यत्नेन । फरतलगतम्पि नश्यति यस्य तु भवितव्यता नास्ति ॥

R. Dialogues of the Buddha by T. W. Rhys Davids P. 71

यह सिद्धान्त यदि कि प्रात्मक जीवन में भी परिणत किया जाने तो इसका परिणाम कितना खतरनाक हो जाता है, इसकी कल्पना सुगमता से की जा सकती है। गोसाल का अपना जीवन इस बात का उत्तम उदाहरण है। बौद्ध और जैन दोनों साहित्य उसके नैतिक अप पतन का समानक्ष से वर्णन करते हैं। महात्मा बुद्ध ने जी उसके सम्प्रदाय को ही 'अब्रह्म वर्षतास' श्रेणी के अन्तर्गत किया है। महावीर ने लिखा है कि गोसाल के मतानुसार 'यदि कोई भिन्नु स्त्री के साथ सहवास करे, तो उसे पाप नहीं होता। महावीर ने गोसाल के अनुयायियों पर 'स्त्रियों का गुलाम' होने का दोष लगाया है। उसके अनुसार आजीविक लोग नैतिक पवित्रता का ध्यान नहीं रखते। गोसाल के जीवन के अन्तिम दिन इस बात को भली भाति स्पष्ट कर देते हैं।

कत श्रीर आजीवक सम्पदायों में भेद — गोसाल प्रारम में महावीर का शिष्य था। पीके से अतेक विषयों में मतमेद होजाने से वह एथक होगया था। श्रीर उसने अपने नवीन सम्पदाय का निर्माण किया था। गोसाल और महावीर बहुत समय तक एक साथ रहे थे। इसलिये अनेक मन्तव्यों में समता का होना स्वभाविक है। स्रष्टि के विस्तार के सम्बन्ध में दोनों आचार्यों के मत एक से हैं। पुनर्जनम अवि के सिद्धान्तों में दोनों धर्मों में बहुत सी समतायें हैं। जैन और आजीवक धर्मों में किन विषयों में भिन्नता है, इस बात को समभाने के लिये मिन्द्र जैन धर्म प्रन्थ सूत्र कृतांग में विश्वित आचार्य आर्द्रक और गोसाल के परम्पर सम्बाद का उद्देश करना बहुत उपयोगी है। आर्द्रक जैन धर्म का अवयायी है और अपने निरोधी सम्प्रदायों के आजीव से सम्बाद कर रहा है। इसी सम्बन्ध में गोसाल के साथ उसकी जो बात चीत हुई, उसे हम उद्धृत करते हैं:—

गोसाल पुनो, श्राईक ! महावीर ने क्या किया है ? पहले वह श्रकेलें / फिरने वाले भिन्न की तरह श्रपना जीवन व्यतीत करता था । परन्तु श्रव वह बहुत

<sup>2.</sup> Majjhima Nikaya (i, 514)

<sup>8.</sup> Jaina Sutras by H. Jacobi. Part II P 411.

से भिनुत्रों से विरा रहता है और उन्हें घम का विस्तार से उपदेश करता है। क्या महावीर के जीवन में यह परस्पर विरुद्ध बात नहीं है ? अन वह भिनुत्रों से विरा हुआ लोगों की भीड़ के बीच में खड़ा होता है और उन्हें उपदेश देता है। पहले वह अकेला रहता था। इन दोनों प्रकार के जीवनों में भारी भेद है। या तो पहले उसका अकेले भिन्नु के रूप में रहना ठीक था था उसका वर्तमान जीवन ठीक है। दोनों ठीक किस प्रकार हो सकते हैं?

आर्देक—महावीर के भूत, वर्तमान व मिन्य जीवन में किसी प्रकार की विरोध नहीं है। वस्तुतः वह अब भी हमेशा अकेला तथा एकान्त में रहता है, चाहे वह मनुष्यों की भीड़ से घरा हुआ भी क्यों न रहता हो। यदि कोई अमण या ब्रह्मण मनुष्यों में शान्ति और मुरचितता की स्थापना के लिये, स्व जड़ और चेतन वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर मनुष्यों में उनका उपदेश करता है, तो उससे उसके केवल्य में किसी प्रकार की ब्याधा नहीं पहुंचती। धर्म का अवण कराना कोई पाप नहीं है, वशतें कि अर्म प्रचारक स्वयं धीर तथा इन्द्रियजयी हो, वह अपशब्दों का प्रयोग न करता हो, सदा सत्य तथा प्रसाद युक्त वर्णन का प्रयोग करता हो, जो व्यक्ति भिच्चओं के महावर्तों तथा सर्व साधारण जनता के अनुत्रतों का आदेश करता हो, जो यह बताता हो कि आश्रव क्या हैं और उनते कैसे बचा जा सकता है, जो कर्म से बचा रहता है, मैं तो उसे ही अमण कहता हूं।

गोसाल— निस प्रकार तुम्होरे धर्म के अनुसार महावीर के लिये यह कोई पाप नहीं है कि वह शिष्यमण्डली से चिरा रहे, इसी प्रकार हमारे धर्म के अनुसार भिन्नु के लिये यह भी पाप नहीं है कि वह अकेला रहता हुआ शीतल जल का उपयोग करे, अन भन्नण करे, उसी के लिये विशेष रूप से तैयार की हुई वस्तुओं को प्रहण करे तथा खियों के साथ सहवास करे।

त्रार्द्रक—इस वात पर ध्यान दो कि जो भिच्च शीतल जल का उपयोग करते हैं, श्रन्न भक्षण करते हैं, अपने लिए ही विशेष रूप से तैयार की हुई बस्तु भी की प्रहण करते हैं तया खियों के साथ सहवास करते हैं, वे सर्वसाधारण गृहस्यों से किसी भी प्रकार अच्छे नहीं हैं। वे अपण कहा सकते हैं, तो गृहस्य भी श्रमण हैं, क्योंकि गृहस्य भी तो यही सब करते हैं। जो भिन्नु अन्न प्रहण करते हैं तथा शीतल जल का प्रयोग करते हैं और जिन्होंने भिक्षा मांगना अपना पेशा बनाया हुआ है, वे अनन्त काल तक जन्म प्रहण करते रहेंगे। वे इस जीवन को समाप्त नहीं कर सकेंगे।

गोसाल इस प्रकार का वक्तव्य करते हुवे दुध सब विवारकों पर एक समान रूप से आदोप कर रहे हो।

मार्द्रक—प्रत्येक विचारक अपने सिद्धान्तों की साहना करता है, तथा उन का प्रचार करता है। श्रदण श्रीर बाह्मण भी जब श्रपने सिद्धान्तों का प्रचार कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे पर दोषारोप करते हैं। वे कहते हैं, सब सत्य हमारे पत्त में हैं, विरोधी के पत्त में सत्य का लेश भी नहीं। पर हम लोग ऐसा नहीं, करते। हम केवल असत्य-सिद्धान्त पर ही श्राद्मेप करते हैं।

गोसाल — जिस प्रकार कोई न्यापारी लाभ की इच्छा से घपने माल को बाज़ार में दिवाता है और दिक्ती के लिये लोगों को घपनी भोर आष्ट्रष्ट करता है, उसी प्रकार धादण ज्ञानपुत्त (महावीर ) भी करता है ।

श्चार्द्रक—महावीर किसी नवीन कर्म का संचय नहीं कर रहा है। वह तो प्राणो कर्मों को नष्ट मात्र कर रहा है। व्यापारी लोग जीन हिंसा करके अपनी सम्पत्ति का संचय करते हैं। वे अपने सम्बन्धियों तक की परवाह नहीं करते हैं। वे अपने कारोबार के लिये लोगों को आकृष्ट करते हैं। सम्पत्ति की अकांक्षा तथा मोग में लिस हुवे व्यापारी लोग कमाई के लिये इतस्ततः परिश्रमण करते रहते हैं। वे लोग कामुकता के वशवत्ती होकर मोज के पीछे भागते हैं। वे हिंसा से बचने की कोशिश नहीं करते। वे सम्पत्ति के लिये मारे मारे फिरते हैं। उनके कर्मों का यह फल होगा कि वे अनन्तकाल तक जन्म मरण के चक्र में फंसे रहेंगे। उन्हें अपने व्यापार में हमेशा मुनाफा ही होता हो—यह बात भी नहीं है। उन्हें लाम श्रीर हानि दोनों होते हैं। परन्तु इस के विपरीत श्राचार्य महावीर का जो लाभ है उसका प्रारम्भ तो है, पर श्रन्त कहीं नहीं है। जो किसी जीवित प्राणी की हिंसा नहीं करता, जो भूत मात्र के प्रति द्या का भाव रखता है, जो धर्म में पृ्णीतया श्राश्रित है, जो धर्म के सत्य वा सर्वत्र प्रकाश करता है, उस महान श्राचार्य का मुकानला क्या तुम इन नीच व्यापारियों के साथ में करोगे ? यह तुम्हारी वेवकूफ़ी के सिवाय श्रीर कुछ नहीं है।

इस सम्बाद से यह बात पूर्णतया स्पष्टाहै, कि गोसाल ख्रोर महावीर के अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मतभेद थे। सब से अधिक भेंद इन चार वातों पर थाः

- (१) शीतल जल का उपयोग करना।
  - (२) श्रन्न ग्रहण करना ।
  - (२) अपने लिये विशेष रूप से तैयार की गई वस्तु का स्वीकार करना।
  - ( ४ ) स्त्रियों के साथ सहवास करना।

महावीर भिचुओं के लिये इन नारों बातों को परित्यान्य समभते थे।
पर गोताल के मन में भिचुके लिये ये निषद्ध नहीं थी। स्त्रियों के साथ सहवास करना अपने आप में एक बहुत गम्भीर प्रश्न है। गोताल इस में कोई हर्न नहीं समभता था। यही कारण है कि बुद्ध ने उसके सम्प्रदाय को 'अवस्वचर्यवास' कहा है और महावीर ने नैतिक दृष्टि से उसका विरोध किया है। इसके अतिरिक्त अन्य तीन वातें बहुत महत्वपूर्ण नहीं प्रतीत होती हैं। पर भिचु को अपने जीवन को जिस ढंग से व्यतीत करना चाहिये, इस बात पर विचार करने से उनका महत्व कम नहीं रह जाता। भिचु को कोई ऐसी चीज नहीं ग्रहण करनी चाहिये, जो विशेषतया उसी के लिये बनाई गई हो। उसे शीतल जल तथा अब का परित्याग भी उसके जीवन को तपस्यामय बनाने की दृष्टि से विहित किया गया है। गोसाल इन प्रश्नों पर महावीर से मतमेद रखता था और उस के प्रथक सम्प्रदाय बनाने में

<sup>1.</sup> Juina Sutras by H. Jacobi part II P. 409-414

ंथे भी महत्वपूर्ण कारण हुवे इन चार वार्तों के अतिरिक्त गीसाल का महावीर पर ज्यह भी अभिनेप था कि उसने वाकायंदा संघ का निर्माण कर लिया है, जिसमें 'वह महुब्यों की उसी ढंग से फंसाता है, जिस प्रकार कि ब्यापारी लोग ग्राहकों की फंसाते हैं।

श्राजीवक लोगों का जीवन गोताल के अनुगामी श्राजीवक लोग श्रिपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करते थे, इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध बौद्ध प्रनिध मिल्सिम निकास में एक बड़ा उत्तम संदर्भ प्राप्त होता है। सचक नाम का एक भिन्न महामा बुद्ध के सम्मुख श्राजीवक सम्प्रदाय के लोगों का वर्णन इस प्रकार से करता है—

ं 'वे किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते। सब उत्तम आचार े विचार से वे लोग परे हैं। वे अपने भोजन को हाथों पर रख कर-:उसे चाटते हैं। जब उन्हें कोई भोजन के लिये बुलाता है, या प्रतीचा करने को कहता है, तो वे उस पर कोई ध्यान नहीं देते । वे अपने लिये कोई भोजन खास तौर पर नहीं बनाने देते। " यदि कोई दल्पती साथ भोजन कर रहे हों, यदि किसी स्त्री के पास छोटा बचा हो, यदि कोई स्त्री बच्चे को दूध पिजाती हो; तो उस से ये लोग भोनन प्रहण नहीं करते । यदि कोई कुत्ता पास में खड़ा हो, या मिक्लयां बहुत भिनभिना रही हों, तो भी ये लोग भोजन नहीं ग्रहण करते ! ये लोग मांस व मुच्जी का सेवन नहीं करते । मदिरा पान भी इन में त्याच्य है 🔒 इन में से बहुत से लोग केवल एक घर से भीख मांगते हैं श्रीर केवल एक मुट्ठी भोजन स्वीकार करते हैं । बहुत से लोग केवल दो घरों से भीख मांगते हैं और केवल दो मुट्ठी भोजन ग्रहण करते हैं । अनेक लोग ऐसे भी हैं, जो सात घरों से भिक्षा मांगते हैं श्रीर पात मुट्ठी भोजन स्वीकार करते हैं। " इनमें से श्रनेक लोग दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं। अनेक लोग दो दिन में एक ं बार; श्रानेक सप्ताह में एक बार श्रीर श्रानेक एक पक्ष में किल्ल एक बार भोजन मरते हैं। इस प्रकार उनमें 'उपवास के मिन्न मिन्न प्रकार अवेलित हैं। "

जब सबक अपनी तरफ से आजीवकों के जीवन का वर्णन कर चुका, तो महात्मा बुद्ध नं उन से प्रश्न किया कि यदि आजीवक लोग सचमुच इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो वे जीते किस प्रकार से हैं ? इस पर सबक ने घृणा के साथ उत्तर दिया— दूसरे समयों में वे खूब मौज कर लेते हैं। अच्छा और प्रभूत भोजन खाकर उस कमी को पूरा कर लेते हैं, जो उन्हें पहले हुई होती है। बौद्ध साहित्य के इन उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आजीवक सम्बदाय के भिन्न लोग अनेक प्रकार की तृपस्याओं में लगे रहते थे. और अनेक नियमों के पालन में दत्तित्त रहते थे। पर कठोर तपस्या पर जोर देने वाले सम्प्रदायों में जिस कमी की प्रायः सम्भावना रहती है, वह उन में भी पाई जाती थी और वे समय समय पर अपनी लालसा को तृस कर लेते थे. । उनके अपने सिद्धान्तों के अनुसार क्षियों के साथ सहवास, उत्तम भोजन तयाः भोग को पाप माना ही नहीं जाता था, अतः उनमें नैतिक पतन की बहुत गुड़ाइशः रहती थी।

श्राजीवक सम्भदाय का विस्तार—बोद्ध साहित्य में स्थान स्थान पर श्राजीवक सम्भदाय तथा उसके प्रवर्तक श्राचार्य मंखिलपुत्त गोसाल का जिक श्राता है। विनय पिटक श्रोर मिन्सिम निहाय के अनुमार जिस समय महात्मा बुद्ध ने बुद्ध पर प्र स किया, उसी समय उन्हें उपक नामक एक श्राजीवक से मेट हुई। श्राजीवक उपक ने बुद्ध की ज्ञान-प्राप्ति की वात पर विधास नहीं किया श्रीर बुद्ध के श्राध्यात्मिक अनुभवों को घृणा की दृष्ट से देखा। मिन्सिम निकाय में पराडुपुत्त नाम के एक श्रान्य श्राजीवक का जिक श्राता है, जिसे कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म से दीनित किया। विनय पिटक के श्रातार जिस मिच्च ने श्राचार्य कस्थप को महात्मा बुद्ध के निर्वाण की पहले पहल खबर दी, वह श्राजीवक सम्प्रदाय का श्रानुयायी या। इसी प्रकार श्रान्यत्र भी श्रानेक स्थलों

<sup>1.</sup> Vinaya Pitak (in the Sacred Books of the East ) xiii, 90.

<sup>2.</sup> Majjhima Nikaya i, 31

<sup>8.</sup> Vinaya Pitak (in the Sacred Books of the East) xx, 370.

पर आजीवकों का उल्लेख है । इन से यह भलीभांति सूचित होता है कि महत्मा बुद्ध के समय में इस सम्प्रदाय का भी अच्छा प्रचार या और अनेक अन्य सम्प्रदायों की भांति आजीवक सम्प्रदाय भी इस धार्मिक सुधारणा के काल में अच्छी उन्नति कर रहे थे।

बौद्ध और जैन सम्प्रदःयों की तरह धाजीवकं सम्प्रदाय भी प्राचीने भारत वर्ष में महत्व पूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है, यह बात जहां धारोक धौर देशरथ द्वारा धाजीवक मिजुओं के लिये दान की गई गुफाओं से स्वित होता है, वहां एक अन्य साधन द्वारा भी इस विषय पर प्रकाश पृष्टता है। चीन और जापान के प्रतान विद्वानों ने जहां भारतीय दर्शनों का उल्लेख किया है, वहां पह्दर्शनों के अतिरिक्त निकेन्द्रव्य और धासीविक—इन दो दर्शनों का भी जिक्र किया है। विश्व किया है। विश्व किया है। विक्र किया है। विश्व किया विश्व किया है। विश्व किया विश्व किया है। विश्व किया विश्व किया विश्व के लिए। चीन और जापान के प्रसातन अन्यों में धाजीवक सन्धदाय का जिक्क होना सूचित करता है, कि किसी समय भारतवर्ष में यह सम्बदाय अच्छा विस्तृत हो चुका था और लोग इसे बहुत महत्व देते थे।

महातमा बुद्ध के समय में भारतवर्ष में जो महान् धार्मिक सुवारणा चलें रही थी, उसमें अनंक प्रकार के सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था। आजीवकें सम्प्रदाय उनमें से एक 'प्रकार' को सुचित करता है। प्राच'न भारत के वार्ह् विद्य चार्चीक तथा प्राचीन ग्रीस के 'एंपिक्यूरियंन' सम्प्रदाय भी इसी 'प्रकार' के थे। बौद्ध काल में भी मंखिलिएत गोसाल के अतिरिक्त अन्य भी अनेक आचार्य हुवे, जो कि गोसाल के से ही विचार रखते थे और जिन्होंने कि उसी ढंग के सम्प्रदायों की भी स्थापना की थी। इन में किस्स संकिच्छ तथा नन्द वच्छ के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

-:0:----

<sup>4.</sup> Hindu Logic as prescribed in China and Japan by Sadajiro Sugiura (Introduction, P. 16)

# सातवाँ अध्यायः

# जैन धर्म का प्राहुर्भाव

महात्मा चुद्ध-के समय में भारत वर्ष में जो महान् धार्मिक सुधरणा हो -रही थी, उस में जैन धर्म का विकास श्रत्यन्त रहन्त पूर्ण स्थान रखता है । श्राजीवक सम्बद्धाय की तरह. जैन धर्म इस समय संमार से नष्ट नहीं होगया है । भारतवर्ष में उसका श्रनुमरण करने वाले लाखों महानुभाव श्रव तक विराजमान हैं । पुराणे समयों में जैन धर्म का प्रचार बहुत श्रविक रह चुका है । बहुत से बड़े वड़े सम्बद्ध इसके श्रनुपायी थे । श्रनेकों ने श्रप्ती राजनीतिक शक्ति तक का प्रयोग इसके प्रचार के लिये किया था । जैन धर्म के विशाल मन्दिर इसके प्राचीन गौरव का स्मरण दिलाने के लिये काफी हैं । इस सम्बद्धाय के साथ सम्बन्ध रखने वाले हाजरों प्रत्य तथा हज़ारों शिल लेख इस समय में उपलब्ध होते हैं । इन सब के श्रध्ययन से हम जैन धर्म के प्रारम्भिक इतिहास के सम्बन्ध में बहुत छुछ परिज्ञान प्र.स कर सकते हैं ।

नेन लोगों के अनुपार उनके धर्म का प्रारम्भ बौद्ध काल में महावीर स्वामी द्वारा नीं किया गया था । व अपने धर्म को सृष्टि की तरह अनादि मानते हैं । उनके मतानुपार समय समय पर विविध तीर्थक्कर आकर उनके धर्म का सुधार करते हैं, और जनता को अपने उपदेशास्त्रत से तृप्त करते हैं । महावीर स्वामी जैन धर्म का अन्तिम तीर्थक्कर हुआ है । उससे पहले २३ तीर्थक्कर और हो चुके थे । पहला तीर्थक्कर राजा अग्रुपभ था । यह जम्मुद्रीप का प्रथम इक्तवर्ती सम्राट् या और वृद्धावस्था में अपने लड़के भरत को राज्य देकर तीर्थक्कर बन गया था । जैन लोगों के अनुपार इसकी उंचाई दो मील थी और यह करोड़ों वर्ष तक जीवित रहा था । शुरू शुरू में लोगों का आकार तथा आयु अत्यन्त विशाल

होते थे । आगे चल कर निरन्तर जीगता आती गई । यहां सन तीर्यक्करों का उछिल करना व्यर्थ है । यद्यपि जैन ग्रन्थों में उनके सम्बन्ध में बहुत सी कथायें उछिलित हैं, तथापि ऐतिहासिक दृष्टि से उनका कोई विशेष लाभ नहीं है । तैईसवां तीर्थक्कर पार्श्व था । इसके सम्बन्ध में कुछ महत्व पूर्ण वातें निर्दिष्ट करनी आवश्यक हैं, क्योंकि इसके अनुयायी महात्मा बुद्ध के समय की धार्मिक सुधारणा में विद्यमान थे और जैन धर्म के विकास में तीर्थक्कर पार्श्व का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ।

तीर्थं हुर पार्व महावीर खामी के प्रादुर्भाव से २५० वर्ष पूर्व तीर्थइस पार्श्व का समय है । वह बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र या । उसका
प्रारम्भिक जीवन एक राजकुमार के रूप में ज्यतीत हुआ । युवावस्था में उसका
विवाह कुरास्थल देश की राजकुमारी प्रभावती के साथ में हुआ । तीस वर्ष की
आयु में राजा पार्श्वनाथ को वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसने राजपाट छोड़ कर
तापस का जीवन स्वीकृत किया । ८३ दिन तक वह घोर तपस्या करता रहा ।
घोर तपस्या के अनन्तर ८४ वें दिन उसे ज्ञान प्राप्त हुआ और पार्श्वनाथ ने अपने
ज्ञान का प्रचार करना प्रारम्भ किया । उसकी माता और धर्मपत्नी सब से पहले
उसके धर्म में दीचित हुवे । ७० वर्ष तक पार्श्वनाथ निरन्तर अपने धर्म का प्रचार
करता रहा । अन्त में पूरे १०० साल की आयु में एक पर्वत की चोटी पर जो
कि अत्र पार्श्वनाथ पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है, उसने मोक्ष पद को प्राप्त किया ।
पार्श्वनाथ के जीवन की ये ही थोड़ी सी बाते हैं, जो जैन अन्थों के अनुशीलन से
एकत्रित की जा सकती हैं।

१ जैन तीर्थङ्करों के नाम निम्नलिखित हैं:-

<sup>(</sup>१) ऋषमं (२) श्रजित (२) सम्भवं (४) श्रमिनन्द्नं (५) सुमित

<sup>(</sup>६) पद्मप्रभ (७) सुपार्व (६) चन्द्रप्रभ (६) सुविधि (१०) शीतल

<sup>(</sup>११) श्रेयांस (१२) वासुपूज्य (१३) विमल (१४) श्रनन्त (१५) धर्म

<sup>(</sup>१६) शान्ति (१७) कुन्य (१८) ग्रार (१८) मतिल (२०) मुनिसुवत

<sup>(</sup>२१) निम (२२) नेमि (२३) पार्श्व (२४) महावीर खामी

तीर्यङ्कर पार्श्वनाय के श्रानुयायी बौद्धकाल की धार्मिक सुधारणा में विद्यमान थे। उसकी तथा महावीर स्वामी की शिक्षाश्रों में क्या भेद था, इसका परिचय जैन धर्म के प्रसिद्ध प्रन्थ उत्तराध्ययन सूध्र के एक सम्बाद द्वारा प्राप्त हो सकता है। हम इस सम्बद को यहां उद्धृत करते हैं—

पार्धिनाथ का एक शिष्य था, जिस का नाम था केशी। इसी प्रकार महा-वीर स्वामी का एक शिष्य था, जिस का नाम था गौतम। दोनों अपने अपने गुरू की शिक्षाओं के पूर्ण विद्वान पिडत थे, और सैंकड़ों शिष्यों के साथ परिश्रमण करते हुए श्रावस्ती नगरी में आये हुये थे।

''दोनों श्राचारों के शिष्य, जो कि विविध तप तथा गुणों से सम्पन्न थे इस प्रकार विचार करने लगे — क्या हमारा धर्म सत्य है या दूसरे श्राचाय का ? क्या हमारे श्राचार विचार श्रोर सिद्धान्त सत्य हैं या दूसरे श्राचार्य के ? तीर्थक्कर प्रिनाथ ने जिस धर्म का उपदेश दिया था, जिस में कि चार वत लेने होते हैं, वह सत्य है या वर्धमान महावीर द्वारा उपदिष्ट धर्में जिस में कि पांच वत लेने होते हैं ?

क्या वह धर्म सत्य है, जिस में कि भिन्नु के लिये वस्त्रों का सर्वया निषेध है, या वह धर्म सत्य है जिसमें कि निचले और उपरले दोनों वस्त्रों का विधान है ? जब दोनों आचार्यों का एक ही उद्देश्य था, तो उन में मतमेद नयों है ?

श्रापन श्रिष्यों के विचारों का पता लगने पर केशी श्रीर गौतम दोनों ने परस्पर भेंट करने का निश्चय किया।"

गौतम अपने शिष्यों के साथ तिन्दुक उद्यान में (जहां केशी ठहरा हुआ था) गया और केशी ने उसका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। दोनों भाचार्य पास पास बैठ गये। उत्सुकतावश बहुत से नास्तिक तथा सर्वसाधारण लोग भी वहां एकत्रित हो गये।

"केशी ने: गौतमः से कहा — 'भगवन् ! मैं आप से कुछ पूछना चाहता हूं।' केशी के इन शब्दों का उत्तर गौतम ने इस प्रकार दिया—श्रीमन्, आप जो चाहें, पूछिये।' तब गौतम की अनुमति से केशी ने इस प्रकार कहा—

'तीर्थङ्कर पार्ध ने जिस घर्म का उपदेश दिया था, उस में केंवल चार वत हैं पर वर्धमान द्वारा उपदिष्ट घर्म में पांच वत हैं। जब दोनों धर्मों का उद्देशय एक ही है, तो उन में भेद का क्या कारण है ? हे भगवन् ! आपका इस मामले ; में क्या विचार है ?

केशी के इन शब्दों का गौतम ने इस प्रकार उत्तर दिया— प्रारम्भ में जो मिन्नु लोग थे, वे सीधे साधे तथा सामान्य बुद्धि के होते. थे । अब के भिन्नु सामान्य बुद्धि के तथा सत्य से बचने की प्रवृत्ति रखते हैं। पर बीच के भिन्नु ऐसे नहीं थे। वे बहुत सीधे तथा बुद्धिमान थे। धर्म में भेद का यही कारण है। प्रारम्भ के भिन्नु धर्म के सिद्धान्तों को कठिनता से समस्त सकते थे। अब के भिन्नु धर्म का पालन बड़ी कठिनता से करते हैं। पर बीच के भिन्नु धर्म को समस्तते भी सुगमता से थे और उस का पालन भी आसानी से करते थे।

भौतम ! तुम बुद्धिमान हो, तुमने मेरे सन्देह को निवृत्त कर दिया है । पर मुक्ते एक अन्य सन्देह है, जिसे तुम्हें दूर करना चाहिये । वर्धमान महावीर ने जिस धर्म का उपदेश किया है, उसके अनुसार वल्लधारण निषिद्ध है, पर पार्श्व के धर्मीनुसार निचले तथा उपरले वल्ल का विधान किया गया है, जब कि दोनों के धर्मी का उद्देश्य एक ही है, तो यह भेद क्यों है ?'

इन शब्दों का केशी ने निम्नलिखित उत्तर दिया—'श्रपने उच ज्ञान से प्रत्येक पदार्थ का निश्चय करते हुवे तीर्थङ्करों ने यह निर्णय किया है कि धर्मपालन के लिये क्या कुछ श्रावश्यक है । धार्मिक पुरुषों के जो विविध बाह्य लिङ्क निश्चित किये गये हैं उनका उद्देश्य यह है कि लोग उन्हें सुगमता से पहचान सके श्रीर जो खास बाह्य चिन्ह निश्चित किये हैं, उन्हें निश्चित करने का कारण उनका धार्मिक जीवन के लिये उपयोगी होता है । तीर्थङ्करों की श्रपनी सम्मित यह है कि

मोन्न के साधन ये बाह्य लिंग नहीं हैं, श्रिपतु ज्ञान, श्रद्धा और सदाचार ही मोन्न के वास्तिविक हेसु हैं।,

'गौतम! तुम बुद्धिमान हो, तुमने मेरे सन्देह को दूर कर दिया है।'

श्राचार्य केशी श्रोर गौतम का यह सम्वाद दो दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम इस से यह स्पष्ट होता है कि पार्श्व के अनुयायी जो कि महावीर
द्वारा किये गये सुधारों को नहीं मानते थे, वे महावीर के बाद भी विद्यमान थे श्रोर
उनमें अपने मतमेदों पर बहस होती रहती थी। दूसरी बात हमें इस सम्वाद से यह
ज्ञात होती है कि महावीर ने पार्श्व द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म में कौन २ से मुख्य
सुधार किये थे। पार्श्व के श्रनुसार जैन भिन्नु के लिये निम्नलिखित चार व्रत लेने
श्रावर्यक थे—

- (१) मैं जीवित प्राणियों की हिंसा नहीं करूंगा 🏿
- (२) में सदा सत्य भाषण करूंगा [
- (३) मैं चोरी नहीं करूंगा।
- ( ४ ) मैं कोई सम्पत्ति नहीं रखूंगा [

पार्श्व द्वारा प्रतिपादित इन चार वर्तों के साथ महावीर ने एक और वर्ता वढ़ा दिया और वह था—में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इस के अतिरिक्त महा-वीर ने भिज्ञुओं के लिये यह व्यवस्था की कि वे कोई वस्त्र धारण न करें, जब कि पार्श्व के अनुसार भिज्ञु लोग वस्त्र धारण कर सकते थे।

श्राचार्य पार्श्व के जीवन चिरित्र व उसकी शिक्ताओं के सम्बन्ध में अधिक लिख सकता कठिन है। ऐसा प्रतीत होता है, िक भारतवर्ष के श्रमेक श्रन्य प्राचीन धर्मों की तरह जैन धर्म भी वहुत पुराणा है। भारतवर्ष बहुत विस्तृत देश है। पुराणे समयों में यह श्रमेक राज्यों में भी विभक्त था। कोई श्रार्श्चय नहीं, िक उस प्रदेश में जहां कि पीछे महावीर का प्रादुर्भाव हुश्चा, जैन धर्म पहले से ही विद्यमान हो श्रीर जैसा कि जैन लोगों का विश्वास है, महावीर पहले से ही

विद्यमान धर्म में एक सुधारक के रूप में उत्पन्न हुआ हो । इस में कोई सन्देह नहीं िक महावीर के साथ जैन धर्म का वास्तिविक उत्कर्प प्रारम्भ होता है। उससे पूर्व यह कितना महत्व प्राप्त कर चुका था, यह लिख सकना बहुत कठिन है। पर महावीर के समय से हम जैन धर्म के सम्बन्ध में अधिक निश्चित रूप से लिख सकते हैं।

वर्धमान महावीर — उत्तरीय विहार में पुराणे समयों में एक शक्तिशाली गणतन्त्र (रिपव्लिकन) राज्यसंघ विद्यमान था जिसका नाम था बिक्का संघ। इसकी राजधानी वैशाली नगरी थी। वैशाली के इस विक्का संघ में आट गणतन्त्र राज्य सम्मिलित थे। इन राज्यों में से एक कुगड ग्राम के ज्ञात्रिक लोगों का राज्य था, जो कि वैशाली के बहुत समीप विद्यमान था। ज्ञात्रिक लोगों के प्रमुख सरदार का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह वैशालिक राजकुमारी त्रिशला के साय हुआ था। त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी और लिच्छवियों के प्रमुख राजा (सरदार) चेटक की बहन थी। इसी चेटक की कन्या का मगघ के प्रसिद्ध सम्राट् विम्वितार के साथ विवाह हुआ था, जिस से कि अजात राजु उत्पन्न हुआ था। ज्ञात्रिक सरदार सिद्धार्थ और लिच्छवी कुमारी त्रिशला के तीन सन्तानें हुयीं, एक कन्या और दो पुत्र। छोटे लड़के का नाम वर्धमान रखा गया। यही आगे चल कर महावीर बना।

इतिहास में हम देखते हैं कि महापुरुषों के जन्म के साथ बहुत सी श्रद्भुत तथा असम्भव गायायें जोड़ दी जाती हैं। महापुरुषों के अल्पशक्ति शिष्य अपने गुरु के माहात्म्य को बढ़ाने का सब से सरल उपाय यही समस्तते हैं कि उसे देवीय व श्रलों किक प्रदर्शित किया जावे। श्रीकृष्ण, बुद्ध, ईसा श्रादि सभी महापुरुषों के जन्म के सम्बन्ध में बहुत सी श्रद्भुत गाथायें पाई जाती हैं। महावीर के साथ भी उसके शिष्यों ने यही किया है। कल्पसूत्र व सूत्रकृद्द में वर्धमान की उत्पत्ति के प्रकरण में अनेक श्रद्भुत बातें लिखी गई हैं। उनके श्रद्भार जब महावीर श्रपने पूर्वजन्म के निवास स्थान पृष्पोत्तर प्रासाद से उतर कर इस संसार में श्राने लगे, तो पहेले उनकी श्रात्मा ने बाह्मण ऋषभदत्त की धर्म

पत्नी देवानन्दा के गर्भ में प्रवेश किया। परन्तु क्यों कि पहले कोई तीर्थक्कर किसी बाहाण के घर में उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिये शक (इन्द्र) ने देवानन्दा के गर्भ को त्रिशला में प्रविष्ट करा दिया। जिस समय त्रिशला को गर्भ हुआ, तो उसे वहे विचित्र स्वप्न आये। इन स्वप्नों को सुन कर देवज्ञ लोगों ने बतलाया कि या तो लड़का चक्रवर्ती सम्राट् बनेगा या सर्व्ज्ञा महात्मा। जिस समय वर्धमान महावीर, त्रिशला के गर्भ में थे, उस समय स्वर्ग की देवियां उस की निरन्तर सेवा तथा रहा। करती रहीं। आखिर चैत्र शुक्ला त्रय देशी के दिन महावीर का जन्म हुआ। बालक का जन्म नाम वर्धमान रखा गया। वीर, महावीर, जिन, धर्वत, भगवत आदि भी उसके नाम के रूप में जैन प्रन्थों में आते हैं, पर थे उमके विशेषण मात्र हैं।

वर्षमान का बाल्य जीवन राजकुमारों की तरह व्यतीत हुआः । वह एकः समृद्ध क्षत्रिय सरदार का प्रत्र था। विज्ञ राज्यसंघ में कोई वंशक्रमानुगत राजा नहीं होता था, वहां गणतन्त्र शासन प्रचित्त था। परन्तु विविध च्चत्रिय घरानों के बड़े बड़े कुलीन सरदारों का—जो कि 'राजा' कहलाते थे— स्वाभाविक रूपः से इस गण राज्य में प्रभुत्व था। वर्धमान का पिता सिद्धार्थ मी इन्हीं 'राजाओं' में से एक था। वर्धमान को छोटी आग्र से ही शिच्चा देनी प्रारम्भ हुई। शीघ ही वह सब विद्याओं और शिल्पों में निप्रण होगया। अपने पूर्वजन्म के संस्कारों की प्रवलता के कारण उसे विद्या प्राप्ति में जरा भी परिश्रम न करना पड़ा। वर्धमान की बाल्यवस्था के सम्बन्ध में बहुत सी कथार्ये जैन ग्रन्थों में लिखी हैं । इनमें सें अनेक श्रारुग्ण के बाल्य जीवन सम्बन्धीं कथार्यों से मिलतीं जुलती हैं । इम इन्हें यहां उद्धृत करना आवश्यक नहीं समस्ते। ये कथायें उसके अद्मृत पराक्रम, बुद्धि तथा बल को सूचित करती हैं । उचित आग्र में वर्धमान का विवाह यशोदाः नामक कन्या से किया गया। उनके एक कन्या भी उत्पन्न हुई। आगे चलकर

<sup>1.</sup> Kalpa sutra in Sacred Books of the East-Vol. xxii-Jain. Sutra by Jacobi.

जमालि नामक चत्रिय के साथ इसका विवाह हुआ, जो कि वर्धमान महावीर के अवान शिष्यों में से एक था।

यद्यपि वर्षमान का प्रारम्भिकं जीवन साधारणे गृहस्य के समान व्यतीत हुआ, पर उसकी प्रवृत्ति सांसारिक जीवन की तरफ नहीं थीं । वह 'प्रेय' मार्ग को छोड़ कर 'श्रेय' मार्ग की ओर जाना चाहता था । जब वर्षमान ३० वर्ष की आधु के थे, तो उन के पिता की मृत्यु होगई । ज्ञातृक लोगों का सरहार अब सिद्धार्थ का ज्येष्ठ पुत्र निव्दर्भन बना । वर्षमान की प्रवृत्ति पहले ही वैराग्य की तरफ थी । अब पिता की मृत्यु के अनन्तर उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर भिज्ञ बनना निश्चित किया । निव्दर्भन तथा अन्य निकट सम्बन्धियों से अनुमति ले वर्षमान ने घर का परित्याग कर दिया । उसके परिवार के लोग पहले से ही पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म के अनुयायी थे, अतः वर्षमान स्वाभाविक रूप से जैन भिज्ञ बना । जैन भिज्ञुओं की तरह उसने अपने केशस्पश्च का परित्याग कर ततस्या करनी प्रारम्भ कर दी । आचारांग सूत्र में इस तपस्या का बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है । हम उसमें से कुछ बातें यहां उद्भृत करेंगे—

वर्धमान ने भिन्नु वनते हुने जो कपड़े पहने हुने थे, ने १२ मास में विलक्कल जर्जिरत होगये श्रीर फट कर स्त्रयं शरीर से उतर गये । उसके बाद उसने फिर क्लों को धारण नहीं किया । वह छोटे बच्चे के समान नग्न ही विचरण करने लगा । जब वह समाधि लगा कर बेटा हुन्या था, तो नानाविध जीव जन्तुं उसके शरीर पर चलने फिरने लगे । उन्होंने उसे श्रनंक प्रकार से काट दिया, परन्तुं चर्धमान ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की । जब वह ध्यान मग्न हुत्रा इधर उंबर परिश्रमण करता था, तो लोग उसे चारों श्रोर से घर लेते थे । वे उसको मारते थे, शोर मचाते थे, पर वर्धमान इस का जरा भी ख्याल नहीं करता था । जब कोई उससे पृक्रता था, तो दह जवाब नहीं देता था । जब उसे लोग प्रणाम करते थे, तब वह प्रणाम का भी उत्तर नहीं देता था । बहुत से हुए लोग उसे ड्याडों से पीटते थे, परन्तु उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी । इ

<sup>2.</sup> Ibid. Acharang Sutra p 78-80.

श्राचारांग सूत्र की तरह कल्पसूत्र नें भी वर्धमान की कठोर तपस्याश्रों का वर्णन उपलब्ध होता है । वहां लिखा है—

'भिन्नु महावीर ने एक वर्ष और एक मास तक वस्त्र धारण किये, पर उसके बाद वह सर्वया नग्न होगया | वह भोजन भी हथेली पर ही ग्रहण करने लगा | वारह वर्ष तक वह निरन्तर अपने शरीर की सर्वथा उपेन्ना कर सब प्रकार के कप्टों का सहन करता रहा | उसने संसार के सब बन्धनों का उच्छेद कर दिया था | संसार से वह सर्वथा निर्लिप्त था | आकाश की तरह उसे किसी आश्रय की आवश्यकता न थी | वायु के समान उसके सम्मुख कोई वाधा नहीं रह गई थी | शरद काल के जल के समान उसका हृदय शुद्ध था । कमल पत्र के समान वह किसी में लिप्त नहीं होता था | कछुवे की तरह उपने अपनी इन्द्रियों को वश में किया हुआ था | गेंडे के सींग के समान वह एकाकी होगया था | पन्नी के समान वह स्वतन्त्र था | भेंशे

इस प्रकार बारह वर्ष तक घोर तपस्या कर अन्त में तेरहवें वर्ष में वर्षमान महावीर को अपनी तपस्या का फल प्राप्त हुआ | उन्हें पूर्ण सत्यज्ञान की उपलिच्च हुई | उन्होंने 'केविलन्' पढ़ प्राप्त किया । जैन धर्म के अनुसार यह बहुत ही महत्त्व पूर्ण है, इसीलिये उनके धर्म अन्यों में इसका बड़े ही महत्त्व के साथ वर्णन किया है | कल्पसूत्र में लिखा है —

"तरहर्वे वर्ष में, वसन्त ऋतु के द्वितीय मास में, वसन्त ऋतु के चौथे पक्ष में, वैशाख मास में, वैसाखमास के दश्वें दिन, जब कि वस्तुओं की छाया पूर्व की तरफ पड़नी प्रारम्भ होगई थी ( अर्थात् अपराह्न काल में ), सुत्रत नामक बार को और विजय नामक मुहूर्त में, जिन्मका ग्राम के बाहर, ऋजुपालिक नामी नदी के तट पर, सामाग नामी गृहस्य की जमीन में स्थित एक पुराणे मन्दिर के सीमीप शालवृत्त के नीचे ……वर्धमान महावीर ने 'केवितन्' पद को प्राप्त किया। ""

<sup>1.</sup> Kalpa Sutra (in Sacred Books of the East, Vol. xxii)
P. 260-261.

<sup>2.</sup> Ibid P. 263

जिस समय मनुष्य संसार के संसर्ग से सर्वथा मुक्त हो जाता है, मुख दुःख के श्रनुभव से वह उपर उठ जाता है, वह अपने को श्रन्य सब वस्तुओं से पृथक् 'केवल रूप' समभाने लगता है, तब यह 'केविलन्' की दशा श्राती है। वर्धमान महावीर ने इस दशा को पहुंच कर बारह वर्ष के तपस्या काल में जो सत्यज्ञान प्राप्त किया था, उसका प्रचार करना प्रारम्भ किया। महावीर की ख्याति शीघ ही दूर दूरे तक पहुंच गई। श्रनेक लोग उनके शिष्य होने लगे। महावीर ने इस समय जिस नवीन सम्प्रदाय की स्थापना की, उसे 'निर्म्रन्य' नाम से कहा जाता है, जिसका श्रमिप्राय 'बन्धनों से मुक्त' लोगों के सम्प्रदाय से है। महावीर के शिष्य भिन्नु लोग 'निर्म्रन्य' या 'निगन्य' कहलाते थे। इन्हें 'जैन' भी कहा जाता था, क्योंकि ये 'जिन' ( वर्धमान को केविलपद प्राप्त करने के पश्चात् वीर, महावीर, जिन, श्रह्तेत श्रादि सम्मान सूचक शब्दों से कहा जाता था) के श्रमुयायी होते थे। निगन्य महावीर के विरोधी इन्हें प्रायः 'निर्मन्य ज्ञातृपुत्र' ( निगन्य नाट्पुक्त ) के नाम से पुकारते थे। ज्ञातृपुत्र उन्हें इसिलिये कहा जाता था, क्योंकि वे ज्ञातृक जाति के क्षत्रिय थे।

वर्धमान महावीर ने किस प्रकार श्रपने धर्म का प्रचार किया, इस सम्बन्ध में भी श्रनेक वार्ते प्राचीन जैन ग्रन्थों में उपलब्ध होती हैं। महावीर का शिष्य गौतम इन्द्रभूति था। जैन धर्म के इतिहास में इस गौतम इन्द्रभूति का भी बड़ा महन्व है। श्रागे चल कर इसने भी 'केवलिन' पद को प्राप्त किया। महावीर का यह ढंग था, कि वह किसी एक स्थान को केन्द्र बना कर श्रपना कार्य नहीं करता था, पर श्रपनी शिष्य मगडली के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर श्रमण करता हुशा श्रपने धर्म सन्देश को जनता तक पहुंचाने का उद्योग करता था। स्वाभाविक रूप से सब से पूर्व उसने श्रपनी जाति के लोगों—झातृक चित्रयों में ही श्रपनी शिचाशों का प्रसार किया। वे शीघ ही उसके श्रनुयायी होगये। उसके बाद लिच्छिव तथा विदेह राज्यों में प्रचार कर महावीर ने राजगृह ( मगध की राजधानी ) की श्रोर प्रस्थान किया। वहां उस समय प्रसिद्ध सम्राट् श्रेणिक राज्य करता था। जैनग्रन्थों के श्रनुसार श्रेणिक महावीर के उपदेशों से बहुत प्रमावित हुआ और उसने अपनी सम्पूर्ण सेना के साथ महावीर का वहें समारोह से स्वागत किया ।

श्रापनी श्रायु के ७२ वें वर्ष में महावीर स्नामी की मृत्यु हुई । मृत्यु के समय महावीर राजगृह के समीप पावा नामक नगर में विराजमान थे । यह स्थान इस समय भी जैन लोगों क्रा वड़ा तीर्थ है । वर्तमान समय में इसका दूसरा नाम पोखरपुर है श्रीर यह विहार स्टेशन से ६ मील की दूरी पर स्थित है ।

जैनों का धार्मिक साहित्य—जैन लोगों के धार्मिक साहित्य को हम प्रधानतथा ६ भागों में विभक्त कर सकते हैं—

- '(१) द्वादश अङ्ग
- (२) द्वादश उपाङ्ग
- (३) दस प्रकीर्ण
- ( ४ ) पट् छेद सूत्र
- ( ५ ) चार मूलसूत्र
- (६) विविध
- (१) द्वादश श्रङ्ग १. श्रायारङ्ग सुत्त (श्राचाराङ्ग सूत्र ) है । इसमें उन नियमों का वर्णन है, जिन्हें कि जैन भिन्नुश्रों को श्रनुसरण करना चाहिये। जैन भिन्नु को किस प्रकार तपस्या करनी चाहिये। किस प्रकार जीवरन्ना के लिये तत्पर रहना चाहिये इत्यादि विविध वातों का ईस में विशद रूप से उल्लेख है।
- २. दूसरा श्रङ्ग सूत्रकृदङ्ग है। इस में जैन भिन्न मतों की समीचा की गई है, श्रीर जैनधर्म पर जो श्राचेप किये जासकते हैं, उनका उत्यान कर उनका उत्तर दिया गया है, ताकि जैनभिन्न श्रपने मत का मलीमांति पच्चपोपण कर सकें।
  - ३. स्थानाङ्ग-इस में जैनधर्म के सिद्धान्तों का वर्णन है।
  - थ. समवायाङ्ग--इसमें भी जैन धर्म के सिद्धान्तों का ही वर्णन है।
- ५. भगवती सूत्र—यह जैनधर्म के अत्यन्त महत्व पूर्णप्रन्थों में से एक
   है ! इसमें जैनधर्म के सिद्धान्तों के अतिरिक्त स्वर्ग और नरक का विशद रूप से

वर्णन किया गया है। जैन लोग स्वर्ग और नरक की कल्पना किस ढंगसे करते हैं, नरक में मनुष्य को किस प्रकार भयंकर रूप से कष्ट उठाने पड़ते हैं और स्वर्ग में क्या आनन्द हैं— इनका बहुत ही सुन्दर तथा आकर्षक वर्णन भगवती सूत्र में मिलता है। इसके अतिरिक्त महावीर तथा उस के समकालीन अन्य लोगों के सम्बन्ध में भी इस में बहुत सी महत्व पूर्ण गायार्थ संकलित की गई हैं।

६. ज्ञानधर्म कथा—इस में कथा, त्राख्यायिका, पहेली त्रादि द्वारा जैन. धर्म के सिद्धान्तों का उपदेश किया गया है।

७. उवासगदसात्रो—इस में दस समृद्ध व्यापारियों का वर्णन है, जिन्होंने कि जैनधर्म को स्वीकार कर मोक्ष पद प्राप्त किया ।

द, अन्तकृद्शाः—इस में उन जैन भिन्नुओं का वर्णन है, जिन्होंने कि विविध प्रकार की तपस्याओं द्वारा अपने शरीर का अन्त कर दिया और इस घकार मोक्ष पद प्राप्त किया।

ह. अनुत्तरीपपातिक दशाः — इस में भी तपस्या द्वारा अपने शरीर का अन्त कर मोन्न करने वाले जैन भिन्नुओं का वर्णन है।

१० प्रश्न न्याकरण— इस में जैन धर्म की दश शिचाओं, दस निषेष्

११. विपाक श्रुतम्—इस जन्म में किये गये अच्छे व बुरे कर्मी का मृत्यु के बाद किस प्रकार फल मिलता है, इस बात को इस अग में कथाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

१२. दृष्टिवाद—यह श्रंग इस समय उपलब्ध नहीं होता है । जैन लोग दृष्टि वाद में १४ 'पूर्वाः' का परिगणन करते हैं । ये संस्कृत के 'पुराणों की तरह बहुत प्राचीन समय से — पहले तीर्थङ्कर के समय से ही विकसित हो रहे थे । इन चौदह 'पूर्वाः' से मिल कर जैन लोगों का बारहवां श्रङ्क बनता था । ये 'पूर्वाः' महावीर स्वामी के बाद श्राठवें श्राचार्य 'स्थूल भद्र' तक ज्ञात थे । उसके बाद ये नष्ट होगये ।

- (२) द्वादरा उपांग—प्रत्येक अग का एक एक उपांग है। इनके नाम निम्न लिखित हैं—
  - १. श्रोपपातिक
  - २. राजप्रश्लीय
  - इ. जीवाभिगम
  - ४. प्रज्ञापना
  - ५. जम्बुद्वीप प्रज्ञित
  - ६. चन्द्रप्रज्ञप्ति
  - ७. सूर्य प्रज्ञिप्ति
  - प. निरयावली
  - ध. कल्पावतं सिका
  - १०. पुष्पिका
  - ११. पृष्यचू लिका
  - १२. वृष्णिदशाः
- (२) दस प्रकीर्ण इनमें जैनधर्म सम्बन्धी विविध विषयों का वर्णन है इनके नाम निम्निलिखित हैं—
  - १. चतुः शरणः
  - २. संस्तारक
  - ३. श्रातुरप्रत्याख्यानम्
  - ४. भक्तापरिज्ञा
  - ५. तन्दुलवैचारिकाः
  - ६. चन्द्रवैध्यक
  - ७. गणिविद्या
  - **८. देवेन्द्रस्तव**
  - ६. वीरस्तव
  - १०. महाप्रत्याख्यानः

- (४) षट् छेदस्त्र—इन स्त्रों में जैन भिन्नु श्रौर भिन्नुणियों के लिये विविध नियमों का वर्णन कर उन्हें दृष्टान्तों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। छेद स्त्रों के नाम निम्नलिखित हैं—
  - १. न्यवहारसूत्र
  - २. वृहत्कलप सूत्र
  - २. दशाश्रुत स्कन्धसूत्र
  - ४. निशीयसूत्र
  - ५. महानिशीथसूत्र
  - ६. जितकल्पसूत्र
  - ( १ ) चार मूल सूत्त-इनके नाम निम्नलिखित हैं-
    - १. उत्तराध्ययनसूत्र
    - २. दशवैकालिकसूत्र
    - ३. धावश्यक सूत्र
    - ४. घोकनिर्यूति सूत्र
- (६) विविध—इस श्रेणि में बहुत से प्रन्य श्रन्तर्गत हैं—परन्तु उन में सबसे श्रिधिक महत्वपूर्ण निन्दसूत्र श्रोर श्रनुयोगद्वार हैं। इनमें बहुत प्रकार के विपयों का समावेश है। जैन भिच्चुर्थों को जिन भी विषयों का परिज्ञान था. वे प्रायः सभी इनमें श्रागये हैं। ये विश्वकोश के ढंग के प्रन्थ हैं।

इन धर्म प्रन्थों पर बहुत सी टीकार्थे भी हैं । सबसे प्रश्नी टीकार्थे निर्युक्ति कहलाती हैं । इनका समय मद्रबाहू श्रतकेविल का कहा जाता है । जैन टीकाकारों में सब से प्रसिद्ध हरिभद्र स्वामी हुआ है । इसने बहुत से धर्म प्रन्थों पर टीकार्थे लिखी हैं । इसके अतिरिक्त शान्तिसूरी, देवेन्द्रगणी और अभयदेव नामके टीकाकारों ने भी बड़े महत्वपूर्ण भाष्य और टीकार्थे लिखी हैं । इन टीकार्थों का भी जैनधर्म में बहुत महत्व है ।

प्रायः सभी जैन धर्म ग्रन्य प्राकृत भाषा में है। जैन प्राकृत आर्ष या भर्षमागर्थी नाम से प्रसिद्ध है। जैनों के जिस धार्मिक साहित्य का हमने वर्णन किया है, वह रवेताम्बर सम्प्रदाय का है | जैनों में दो मुख्य सम्प्रदाय है—दिगम्बर और रवेताम्बर । इन सम्प्रदायों का भेद किस प्रकार हुआ, इस पर प्रकाश डालने. की आवश्यकता नहीं | दिगम्बर सम्प्रदाय के जैन इस धार्मिक साहित्य को नहीं मानते | उनके धार्मिक ग्रन्थ अभीतक बहुत कम परिमाण में मुद्रित हुवे हैं । इस लिये उनका परिचय दे सकना सम्भव नहीं है |



### सतिवां अध्याय

## जैन धर्म की शिक्षायें

वर्षमान महावीर ने स्वयं जिस धर्म की उपदेश किया था, उसकी निश्चित हम से पता लग सकना वर्तमान समय में बहुत कठिन है। कारण यह है कि याजकल जो जैन साहित्य उपलब्ध होता है, वह महावीर के समय से बहुत भीछे संकलित हुया है। महावीर की मृत्यु के कई सिद्यों बाद बहुभी की महासभा में इस साहित्य ने यपना वर्तमान हम प्राप्त किया था। इस बीच में महावीर की वास्तिवक शिचायों में निरन्तर परिवर्तन थाता गया, दर्शनिक विचार निरन्तर विकसित होते रहे यौर जैनधर्म के प्रवर्तक की वास्तिवक शिक्षार्य क्या थी, यह निश्चित करना भी सुगम नहीं रहां। फिर भी हम यावश्यक सममते हैं, कि जैन धर्म के मुख्य मुख्य सिद्धान्तों को यहां संद्रोप में उपस्थित करें, तािक बौद्धकाल की धार्मिक सुधारणा को भली भांति सममने में सहायता सिल सके।

जैन धर्म के अनुसार मानवीय जीवन का उद्देश्य मोच प्राप्त करना है 1. मोक्ष प्राप्ति के लिये मनुष्य क्या प्रयत्न करे, इस के लिये साधारण गृहरूगों और भिच्चुओं (मुनियों) में भेद किया गया है | जिन नियमों का पालन एक मुनि कर सकता है, साधारण गृहस्य (आवक ) उन्हें नहीं पालन कर सकेगा । इसलिये जीवन की इन दोनों स्थितियों में मुमुचु के लिये जो भिन्न भिन्न धर्म हैं, उनका पृथक् रूप से प्रतिपादन करना आवश्यक है ।

पांच अणुव्रत—पहले सामान्य गृहस्य (श्रावक) के धर्म को लीजिये । गृहस्य के लिये पांच अग्रुव्रतों का पालन करना आवश्यक है । गृहस्यों के लिये यह सम्भव नहीं कि वे समस्त पापों को त्याग कर सकें। संसार के कृत्यों में फंसे रहने से उन्हें कुछ न कुछ अनुचित कृत्य करने ही पड़ेंगे, अतः उनके लिये अग्रुव्रतों का विधान किया गया है। अग्रुव्रत निम्न लिखित हैं—

- (१) श्राहिंसागुवत नेनधर्म के श्रानुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिये धावश्यक है कि वह श्राहिंसावत का पालन करे । मन, वचन श्रोर शरीर से किसी भी प्रकार की हिंसा करना श्रात्यन्त श्रानुचित है । परन्तु सांसारिक मनुष्यों के लिये पूर्ण श्राहिंसावत धारण करना कठिन है । इसलिये श्राविकों के लिये 'स्थूल श्राहिंसा' का विधान किया गया है । 'स्थूल श्राहिंसा' का श्रामिप्राय यह है कि निरंपराधियों की हिंसा न की जावे । जैन प्रन्यों के श्रानुसार श्रानेक राजा लोग श्राहिंसागुवत का पालन करते हुवे भी श्रपराधियों को दग्र देते रहे हैं श्रीर हिंसक जन्तुश्रों का घात करते रहे हैं, श्रातः इस वत को स्थूल श्रयों में ही लेना चाहिये । श्राहिंसागुवत का ठीक प्रकार से पालन करने के लिये उसके पांच 'श्रातीचारों' का भी ध्यान रखना चाहिये—
  - १. वन्ध—कोई जीव जो अपनी इच्छानुसार किसी स्थान को जाना चाहता हो तो उसे रोकने के लिये खूटा, रस्सी आदि किसी बन्धन का उपयोग नहीं करना चाहिये।
  - २. वध- किसी जीव को लाठी, कोड़ा आदि से पीटना नहीं चाहिये।
  - २. छेद- किसी जीव के कान, नाक, आदि को छेदन करके उसको अपने लाभ के लिये उपयोग में नहीं लाना चाहिये।
  - ४. श्रतिभाग्ररोपण् किसी जीव पर बहुत बोभा नहीं लादना चाहिये।
  - . ५. श्रव्नपाननिरोध श्रपने श्राश्रित किसी पशु को भूला व प्यासा नहीं रखना चाहिये ।
- (२) सत्यागुत्रत-पतुत्र्यों में असत्य भाषण करने की प्रवृत्ति अने क कारणों से होती है। द्वेप, स्नेह तथा मोह का उद्देग इसमें प्रधान कारण हैं। इन सब प्रवृत्तियों को दबा कर सर्वदा सत्य बोलना सत्यागुत्रत कहाता है। इस व्रत के भी पांच अतीचार हैं—
  - १. मिथ्योपदेश
  - २. रहोभ्याख्यान- किसी के रहस्य को खोल देना श्रयवा एकान्त में की गई वात को प्रगट कर देना 'रहोभ्याख्यान' वहाता है।

- ३. कूट लेख किया दूसरों को ठगन के लिये इस प्रकार लिखना कि उसका ठीक अभिप्राय समभ में न आवे और दूसरा आदमी धोखा खा जावे।
- ४. म्यासापहार—यदि कोई दूसरा मनुब्य अपने ऊपर विश्वास करके अपनी कोई अमृल्य वस्तु घरोहर रख जावे, और पीछे उसे ठीक स्मरण न रहे, तो उसके भूल जाने का लाभ उठाकर उसे ठगने की कोशिश करने को 'न्यासापहार' कहते हैं।
- ४. साकारमन्त्रभेद श्राकार, इंगित श्रादि से दूसरों के अभिप्राय को समभ्त कर ईंप्यी दश उन्हें प्रगट कर देना 'साकारमन्त्रभेद' कहाता है।

सत्यागुत्रत के पालन के लिये आवश्यक है, कि इन अतीचारों से बचे, क्योंकि इन से बचे विना सत्य का ठीक पालन कर सकना सम्भव नहीं है।

(२) अचीर्याग्रुत्रत या आस्तेय— किसी भी प्रकार से दूसरों की चोरी न करना, गिरी हुई, पड़ी हुई, रक्खी हुई व भूली हुई वस्तु को स्वयं ग्रहण न कर उसके स्वामी को दे देना अचीर्याग्रुत्रत कहाता है।

इस के श्रतीचार निम्नलिखित हैं---

- १. स्तेन प्रयोग-दूसरे को चोरी के उपाय बताना।
- २. तदाहतादान चोरी का माल खरीदना ।
- ३. विरुद्धराज्यातिक्रम--राज्य की आज्ञा के विरुद्ध लेन देन व ऑन्य व्यवहार करना।
- ४, हीनाधिकमानोन्मान-नाप तोल में कमती देना ।
- ५. प्रतिरूपक व्यवहार—श्रिधिक मूल्य की वस्तु में कम मूल्य की बस्तु मिला कर विक्रय करना ।
- ( ४ ) ब्रह्मचर्यागुत्रत— मन, वचन तथा कर्म द्वारा परस्त्री का समागम् न कर श्रपनी पत्नी में ही सन्तोष रखना तथा स्त्री के लिये मन, वचन व कर्म

द्वारा परपुरुप का समागमन कर अपने पित में ही सन्तोप रखना ब्रह्मचर्या-गुव्रत कहाता है। इस के भी पांच श्रतीचार हैं—

- १. परविवाहकरण दूसरों का विवाह कराना ।
- २. इत्वरिका श्रपरिगृहीतागमन—जिस स्त्री का कोई स्वामी नहीं है, ऐसी वश्या श्रादि के पास जाना।
- इत्वरिका परिगृहीतागमन—जिस स्त्री का कोई पति हो, पर वह व्यभि-चारिगी हो, उसके पास जाना।
- ४. श्रनङ्गकी डा-विविध प्रकार की कामक्रीडाओं में श्रापक्त होना।
- ५. कामतीत्राभिनिवेश अत्यन्त काम में ( passion ) में लिप्त रहना।
- (५) परिग्रह परिमाण-अगुज़त—आवश्यकता के विना बहुत से धन धान्य की संग्रहन करना 'परिग्रह परिमाण अगुज़त' कहलाता है। गृहस्थों के लिये यह तो आवश्यक है कि वे धन उपार्जन करें, पर उसी में लिप्त हो जाना और अर्थ संग्रह के पीछे भागना पाप है।

पांच शीलव्रत—इन घ्राणुवर्तों का पालन तो गृहस्थों को सदा करना ही चाहिये, पर इनके व्यतिरिक्त समय समय पर श्रधिक कठोर वर्तों का ग्रहण करना भी उपयोगी है । सामान्य सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुये गृहस्थों को चाहिये कि कभी कभी श्रधिक कठोर वर्तों की दीचा लें। ये कठोरवर जैन धमग्रन्थों में 'शीलवर्त' के नाम से कहे गये हैं । इन का संचित्त रूप से प्रदर्शन करना उपयोगी है—

- (१) दिग्विरति—गृहस्य को चाहिये कि कभी कभी यह वत ले ले, कि मैं इस दिशा में इस से अधिक दूर नहीं जाऊंगा। यह वत लेकर निश्चित किये गये प्रदेश में ही निवास करे, कभी उस परिमाण का उल्लंघन न करे।
- (२) अनर्थ दराड विरति—मनुष्य बहुत से ऐसे कार्य करता है, जिन से उस का कोई भी सम्बन्ध नहीं होता, ऐसे कार्यों से सर्वया बचनें। चाहिये ।

- (२) उपभोग परिभोग परिमाण—गृहस्थी को यह व्रत ले लेना चाहिये कि मैं परिमाण में इतना भोजन करूंगा, भोजन में इतने से श्रिधिक वस्तुर्वे नहीं खाऊंगा, इस से श्रिधिक भोग नहीं करूंगा—इत्यादि। इस प्रकार के व्रत लेने से मनुष्य श्रपनी इन्द्रियों का संयम बहुत सुगमता से कर सकता है।
- (8) देश विरति एक देश व दोत्र निश्चित कर लेना, जिस से श्रागे गृहस्य न जावे व श्रापना कोई व्यवहार न करे।
- ( १ ) सामयिक वत—निश्चित समय पर-यह निश्चित समय जैन धर्म के अनुसार पातः, सायं और मध्याह, ये तीन सन्ध्याकाल हैं सब सांसारिक कृत्यों से विरत होकर, सब रागद्वेप छोड़ सान्य भाव धारण कर शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन होने की क्रिया को सामयिक कहते हैं।
- (६) पोपघोपवास वत—प्रत्येक श्रष्टमी व चतुर्दशी के दिन सांसारिक कार्मों का परित्याग कर 'मुनियों' के समान जीवन व्यतीत करने के प्रयत्न को 'पोपघोपवास वत' कहते हैं । इस दिन गृहस्थ को सब प्रकार का भोजन त्याग कर धर्म कथा श्रवण करने में ही श्रपना समय व्यतीत करना चाहिये।
- (:७) अथितिसंविभाग वत—विद्वान अतिथियों का और विशेषतया मुनि लोगों का सम्मानुपूर्वक स्वागत करना अतिथि संविभाग वत कहाता है।

इन सात शीलत्रतों का पालन गृहस्यों के लिये बहुत लाभदायक है । वे इन से अपना जीवन उन्नत कर सकते हैं और 'मुनि' बनने के लिये उचित तैयारी कर सकते हैं । प्रत्येक मनुष्य 'मुनि' नहीं बन सकता । संसार का व्यवहार चलाने के लिये गृहस्य धर्म का पालन करना भी आवश्यक हैं । अतः जैन धर्म के अनुसार गृहस्य जीवन को व्यतीत करना बुरी बात नहीं है । पर गृहस्य होते हुवे भी मनुष्य को अपना जीवन इस दंग से व्यतीत करना चाहिये कि पाप में लिस न हो मोक्ष साधनों में तत्पर रहें । पांच महात्रत—जैन मुनियों के लिये आवश्यक है कि वे पांच महात्रतों का पूर्ण्ह्रप से पालन करें । सर्वसाधारण गृहस्य लोगों के लिये सम्भव नहीं है कि वे पापों से सर्वया मुक्त हो सकें, इस लिये उन के लिये आगुवर्तों का विधान किया गया है । पर मुनि लोग, जो कि मोच्च पद को प्राप्त करने के लिये ही संसार त्याग कर साधना में तत्पर हुये हैं, उनके लिये पापों का सर्वथा परित्याग अनिवार्य है । इस लिये उन्हें निम्नलिखित पांच महाव्रतों का पालन करना चाहिये—

- (१) श्रिहिंसा महात्रत—जैन मुनि के लिये श्रिहिंसात्रत बहुत ही महत्व रखता है। किसी भी प्रकार के प्राणी की, जान बूक्त कर या बिना जाने बूक्ते हिंसा करना महापाप है। श्रिहिंसात्रत को सम्यक् प्रकार पालन करने के लिये निम्न लिखित त्रत उपयोगी माने जाते हैं।
- १. ईयीसिमिति—चलते हुवे इस बात का घ्यान रखना चाहिये कि कहीं हिंसा न हो जावे। इस के लिये उन्हीं स्थानों पर चलना चाहिये, जहां भलीभांति श्रच्छे मार्ग बन हुवे हों, क्योंकि वहां जीवजनतुश्रों के पैर से छुचले जाने की सम्भावना बहुत कम होगी।
- २. भाषा सिमिति—भाषण करते हुए सदा मधुर तथा प्रिय भाषा बोलनी चाहिये । कटोर वाणी से वाचिक हिंसा होती है, घोर साथ ही इस बात की भी सम्भावना रहती है कि शाब्दिक लड़ाई से बढ़ते बढ़ते कहीं शारीरिक लड़ाई प्रारम्भ न हो जावे।
- ३. एपणा सिमिति—भिक्षा प्रहण करते हुवे मुनि को यह घ्यान रखना चाहिथे कि भोजन में किसी प्राणी की हिंसा तो नहीं की गई है, ध्ययवा, भोजन में किसी प्रकार के छिम तो नहीं है।
- थ. आदान त्तेपणा समिति मुनि को अपने धार्मिक कर्तन्यों को पालन करने के लिये जिन वस्तुओं का अपने पास रखना आवश्यक है, उन में यह निरन्तर देखते रहना चाहिए कि कहीं कीड़े तो नहीं हैं।

४. व्युत्सर्ग सिमिति—पेशाव व मल त्याग करते समय भी यह ध्यान रखना चाहिये कि जिस स्थान पर वे ये कार्य कर रहे हैं, वहां कोई जीवजन्तु तो नहीं है।

जैनमुनि के लिये श्राहंसात्रत का पालन करना श्रात्यन्त श्रावश्यक है । प्रमाद व श्रज्ञान से भी तुच्छ से तुच्छ जीव का वध भी उन के लिये पाप का कारण वनता है, इसी लिये इस ब्रत का पालन करने के लिये इतनी सावधानी से कार्य करने का उपदेश किया गया है।

- (२) श्रसत्य त्याग महाव्रत—सत्य परन्तु व्रिय भाषण करना 'श्रसत्य त्याग महाव्रत' कहलाता है । यदि कोई बात सत्य भी हो, परन्तु कटु हो, तो उसे नहीं बोलना चाहिये । इस व्रत के पालन में भी पांच भावनायें बहुत उपयोगी हैं—
  - १. अनुविम भाषी भली भांति विचार किये विना भाषण नहीं करना चाहिये ।
- २. कोहं परिजानाति जन क्रोध व अहंकार का वेग हो, तो भाषण नहीं करना चाहिये।
  - ३. लोभं परिजानाति— लोभ का भाव जब प्रवल हो, तो भाषण नहीं करना चाहिये।
  - ४. भयं परिजानाति-डर के कारण श्रासत्य भाषण नहीं करना चाहिये ।
  - ५. हासं परिजानाति हंसी में भी श्रातत्य भाषण नहीं करना चाहिये।

सत्य का पालन करने के लिये सन्यक् प्रकार से विचार करके भाषणा करना तथा लोभ मोह, भय, हास तथा अहंकार से असत्य भाषणा न करना अत्यन्त आवश्यक है।

(३) श्रास्तेय महात्रत—िकसी दूसरे की किसी वस्तु को उस की श्रनुमित के बिना ग्रहण न करना तथा जो वस्तु श्रपने को नहीं दी गई है, उस को ग्रहण न करना तथा ग्रहण करने की इच्छा भी न करना श्रस्तेय त्रत कहाता है।

इस महावत का पालन करने के लिये मुनिः लोगों को निम्नलिखित बार्तों ं का ध्यान रखना चाहिये ।

- १. जैनमुनि को किसी घर में तब तक प्रवेश नहीं करना चाहिये, जब तक कि गृहपति की अनुमति अन्दर आने के लिये न ले ली जावे ।
- २. भिन्ना में जो कुछ भी भोजन प्राप्त हो, उसे तब तक प्रहण न करे, जब तक कि गुरु को दिखला कर उस से अनुमित न ले ली जावे।
- ३. जत्र मुनि को किसी घरे में नितास करने की आवश्यकता हो, तो पहले गृहपति से अनुमित प्राप्त कर ले और यह निश्चित रूप से पूछले कि घर के कितने हिस्से में और कितने समय तक वह रह सकता है।
- ४. गृहपति की अनुमित के विना घर में विद्यमान किसी आसन, शय्या व अन्यः वस्तु का उपयोग न करे ।
- ्ध. जब कोई मुनि किसी घर में निवास कर रहा हो, तो दूसरा मुनि भी उस घर में गृहपति की अनुमति के विना निवास न कर सके।

्इन सब बातों का घ्यान रखने से अस्तिय महात्रत का पालन करने में सहा-यता मिलती है।

- (४) ब्रह्मचर्य महाव्रत जैन मुनियों के लिये ब्रह्मचर्य व्रत का भी बहुत महत्व है। अपने से विपरीत लिङ्ग के व्यक्ति से किसी भी प्रकार का संसर्ग रखना मुनियों के लिये निषद्ध है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिये निष्न लिखित भावनाओं का विधान किया गया है—
- १. किसी स्त्री से वार्तालाप न किया जावे।
- २. किसी स्त्री की तरफ दृष्टिपात भी न किया जावे।
- २. गृहस्य जीवन में स्त्री संसर्ग से जो सुख प्राप्त होता था, उस का मन में भी चिन्तन न किया जावे।

- ४: श्रिधिक भोजन न किया जावे, मसाले, तिक्त पदार्थ आदि ब्रह्मचर्य नाराक भोजनों का परित्याग किया जावे।
- ४. निप्त घर में कोई स्त्री रहती हो, वहां निवास न किया जावे।

साधुनियों के लिये नियम इनसे सर्वया विपरीत हैं। किसी पुरुष के साथ बात चीत करना, पुरुष का अवलोकन करना, पुरुष का चिन्तन करना—उनके लिये निषिद्ध है।

(१) अपिर ग्रह का त्रत – किसी भी वस्तु, रस व व्यक्ति के साय अपना सम्बन्ध न रखना तथा सब से निर्लेप रह कर जीवन व्यतीत करना 'अपिग्रह त्रत' का पालन कहलाता हैं। जैन मुनियों के लिये 'अपिर्ग्रहत्रत' का अभिप्राय बहुत विस्तृत तथा गम्भीर है। सम्पत्ति का सञ्चय न करना तो साधारण बात है, किसी भी वस्तु के साथ किसी भी प्रकार का ममत्व न रखना जैन मुनियों के लिये आवश्यक है। मनुष्य इन्द्रियों द्वारा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श तथा शब्द का जो अनुभव प्राप्त करता है — उस सब से विरत होजाना 'अपिर्ग्रह त्रत' के पालन के लिये परमावश्यक है।

इस वत के सम्यक् प्रकार पालन से मनुष्य अपने जीवन के चरम उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करने के योग्य बनता है। सब विषयों तथा वस्तुओं से निर्लिप्न तथा विरक्त होकर वह इस जीवन में ही 'सिद्धः अथवा 'केवली' वन जाता है।

साधु का श्रादर्श—जैन यन्यों में श्रनेक स्थानों पर 'साधु' का श्रादर्श वर्णित है। हम कुछ श्लोकों का श्रानुवाद यहां पर उपस्थित करते हैं"—

"जिन वस्तुओं के साथ तुम्हारा पहले स्नेह रहा हो, उनसे स्नेह तोड़ दो । अब किसी नई वस्तु से स्नेह न करो । जो तुम से स्नेह करते हैं, उनसे भी स्नेह न करो । तभी तुम पाप और घृणा से मुक्त हो सकोगे ।"

Uttaradhyanana Sutra (in Jain Sutras vol pp. ii 31-34 by H. Jacobi—Sacred Bootrs of the East.)

"साधु को चाहिये कि ग्रात्मा के सब बन्धनों को काट दे । किसी वस्तु से ग्रुणा न करे । किसी से स्नेह न करे । किसी प्रकार की मौज में ग्रुपने को न लगावं।""

''जीवन के ज्ञानन्दों पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है । निर्वल लोग उन्हें सुगमता से नहीं छोड़ सकते । पर जिस प्रकार व्यापारी लोग दुर्गम समुद्र के पार उतर जाते हैं, उसी प्रकार साधुजन 'संसार' के पार उतर जाते हैं।"

''स्थावर व जंगम—िकसी भी प्राणी को मन, वचन व कर्म से किसी प्रकार की चति नहीं पहुचानी चाहिये।''

'साधु को केवल श्रपनी जीवन यात्रा के निर्वाह के लिये ही भोजन की भिन्ना मांगनी चाहिये। उसका भोजन स्वादु नहीं होना चाहिये।"

''यदि सारी पृथिवी भी किसी एक आदमी की हो जावे, तो उसे भी सन्तोप प्राप्त नहीं हो सकता । सन्तोप प्राप्त कर सकना तो बहुत कठिन है।''

''जितना तुम प्राप्त करोगे, उतना ही तुम्हारी कामना बढती जावेगी। तुम्हारी सम्पत्ति के साथ साथ तुम्हारी आकांक्षार्ये भी बढ़ती जावेंगी। तुम्हारी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये तो दो 'माशा' भी काफी हैं, पर सन्तोप तो तुम्हारा ( यदि तुम सम्पत्ति को बढ़ाते जावो तो ) एक करोड़ से भी नहीं हो सकता।'

साधुत्रों के नियम—प्रिद्ध जैन प्रन्थ 'सूत्र कुद्झ' में एक स्यान १र साधुत्रों के लिये उपिट्ट नियमों का बड़ा विशद उपदेश किया गया है । अनुश्रुति के अनुसार यह उपदेश वर्धमान महावीर का दिया हुआ है । हम इसे कुछ संदोप के साथ यहां उद्भुत करते हैं—

''वाह्मण्, क्षत्रिय, वैश्य, चागडाल, शूद्र श्रादि सब प्रकार के लोग संसार में रहते हुवे निरन्तर कार्य करने में तत्पर रहते हैं।

<sup>1.</sup> Sutrakridang (in Jain Sutras vol.ii,p. 301-304 by H.Jacobi)

"कर्म करने से जो त्रानन्द प्राप्त होते हैं, उनमें फंसे हुए लोग कभी कष्ट और पाप से नहीं बच सकते।

"कर्म ही मनुष्यों की मृत्यु का कारण है। मनुष्य अपने जिन कुटुम्बियों के लिये कर्म्म करता है, वे तो अपनी मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति के मालिक बन बैठते हैं और उस मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है।

"माता, पिता, पुत्रवधू, भाई, स्त्री और वच्चे उस समय मेरे जरा भी काम न आवेंगे, जब कि मुभे अपने कमों का फल मिलेगा। इस सब सत्यों के एक सत्य को अपने हृद्य में खूब अच्छी प्रकार धारण कर मनुष्य को साधु बन, सब सम्पत्ति तथा अहंकार का परित्याग कर देना चाहिये।

''सम्पत्ति, सन्तान, कुटुम्बीजन आदि सत्र का परित्याग कर, कभी आन्त न होने वाले शोक को छोड़ कर, संसार से कोई भी सम्बन्ध न रख, भिन्नु बन कर इधर से उधर परिश्रमण करना चाहिये।

''सब प्रकार के प्राणियों के साथ साधु को नम्रता से व्यवहार करना चाहिये। मन, वचन श्रीर कर्म्म-किसी से भी उनकी हिंसा नहीं करनी चाहिये।

''श्रसत्य भाषणा, मैथुन, वैयक्तिक सम्पत्ति, जो वस्तु श्रपने को न दी जावे उपका ग्रहण करना — ये हव जीवित प्राणियों की हिंसा के कारण हैं, श्रतः बुद्धिमान मनुष्य को इन से बचना चाहिये।

"माया, लोभ, क्रोध, श्रभिमान— ये सब पाप के कारण हैं, इन से बचो श्रीर इनके साथ संघर्ष करो।

"घोना, रंगना, पेशाव करना, मल त्याग करना, के करना, आंख साफ करना, इनने तथा उन सब वातों से जो कि आचार के नियमों के विरुद्ध हैं, बुद्धिमान मनुष्य को बचना चाहिये।

"सुगन्ध, माला, स्नान, दांत साफ करना, सम्पत्ति का संचय, स्त्रियों से सम्बन्ध रखने वाले कार्य—इन सब से बुद्धिमान मनुष्य को बचना चाहिंगे।

''ताधारण गृहस्य लोगों से सम्पर्क रखना, उनके कार्यों की प्रशंसा करना, उनके प्रश्नों का उत्तर देना, गृहस्य का भोजन खाना, इन सब से बुद्धिमान मनुष्य को बचना चाहिये।

''स्रधु को 'ग्रष्टापद' खेल नहीं खेलनी चाहिये। धर्म विरुद्ध नात को बोलना नहीं चाहिये, युद्धों श्रीर भरगड़ों से बचना चाहिये।

''जूता, छाता, जूत्रा, दूसरे के लिये कार्य करना, दूसरों की सहायता करना, इन सब से बुद्धिमान मनुष्य को बचना चाहिये 1

'यश, कीर्ति, ख्याति, सम्मान, श्रादर, संसार के सब सुख—इन सब से बुद्धिमान मनुष्य को बचना चाहिये।

"भाषण करते हुवे साधु को कम से कम शब्दों का उपयोग करना चाहिये। दूसरों की कमजोरी व दुर्गुण से खुश नहीं होना चाहिये, भाषण द्वारा दूसरों को ठगना नहीं चाहिये, बहुत सोच विचार के प्रधात् प्रश्न का उत्तर देना चाहिये।

"किसी को 'तू' करके न बुलाश्रो । 'तू तू' करना गंवारपन है ।

"बुरे त्रादमी की कभी संगति नहीं करनी चाहिये । साधु को चाहिये कि वच्चों के खेल की तरफ भी दृष्टिपात न करे।"

"सुन्दर बस्तुओं की श्राकांक्षा का सर्वथा परित्याग कर, अपने चरित्र श्रोर श्राचार का पूरा ध्यान रखते हुवे इधर उधर परिश्रमण करना चाहिये। इसमें जो भी कप्ट सहन करने पड़े, उन्हें सहना चाहिये।

"यदि साधु को कोई मारे, तब भी उसे कुद्ध नहीं होना चाहिये। यदि कोई गाली दे तो आपे से बाहर न होनाना चाहिये। शान्त चित्त होकर सब कुछ सहन करना ही साधु का धर्म है।

"गुरु की सेवा तथा आज्ञा पालन करना चाहिये। जो गुरु स्वयं महान् वीर हों, अपनी आत्मा का कल्याण करने में व्याप्टत हों, अपनी इन्द्रियों पर

जिन्होंने पूर्ण संयम किया हुआ हो, जिनका अपने ऊपर पूरा कब्ज़ा हो । उनकी ' निरन्तर सेवा करनी चाहिये ।

'ये साधु लोग, जो गृहस्थ जीवन में कोई सुख नहीं मानते, जो सब बन्धनों से मुक्त हैं, जो जीवन के इच्छुक नहीं हैं, जो इन्द्रियों के सुख की आकांक्षा नहीं रखते, जो कर्म बन्धन में नहीं फंसते— वे गुरुजन इस योग्य हैं कि साधु उनका सत्संग करें तथा उनकी आज्ञाओं का पालन करें।

"श्रहंकार श्रीर माया, सन सांसारिक श्रिमान— बुद्धिमान मनुष्य इनको जानकर इनका परित्याग कर देता है श्रीर इस प्रकार मोच प्राप्ति के लिये योग्य बन जाता है।"

जैन साहित्य इसी प्रकार के अनेक सन्दर्भों से भरा हुआ है, जिसमें कि वर्धमान महावीर की शिक्षाओं का अनुसरण करने वाले साधु व मुनि के लिये पालन करने योग्य नियमों का बड़े विस्तार से वर्णन है । नमूने के लिये हमने यह एक सन्दर्भ यहां उद्धृत किया है।

जैन धर्म के अनुसार जो दार्शनिक सिद्धान्त स्वीकृत किय जाते हैं, उनका यहां उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं | ये दार्शनिक सिद्धान्त प्रायः पिछले समय की उपज हैं और महावीर की शिक्षाओं के साथ इनका विशेष सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता |

बौद्ध धर्म के समान जैन धर्म भी निरन्तर उन्नित करता रहा । यगध के अनेक प्रसिद्ध सम्राट् जैन धर्म के अनुयायी बने । जैन प्रन्यों के अनुसार मौर्य वंश के प्रसिद्ध सम्राट् चन्द्रगुप्त और सम्प्रित जैन धर्म के अनुयायी थे और सम्प्रित ने तो इस धर्म के प्रचार के लिये अपनी महान् शक्ति का भी उपयोग किया था। पर जैन धर्म के इस इतिहास का यहां उल्लेख करना उपयोगी नहीं है। हम तो यहां बौद्ध काल की धार्मिक सुधारणा का ही जिकर करना चाहते हैं और उस में जैन धर्म के प्रादुर्भीव का यह संचित्त विवरण ही पर्याप्त है।

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# तृतीय भाग राजनीतिक इतिहास



# प्रथम ऋध्याय

#### 

# बौद्धकाल से पूर्व के षोडश महाजनपद

----

शाक्कथन---महाभारत के बाद से महात्मा बुद्ध के प्रादुर्भीव तक भारतवर्ष के रामनीतिक इतिहास का विशद रूप से विवेचन हम इस 'इतिहास' के द्वितीय खगड में कर चुके हैं। इस काल का इतिहास लिखने के लिये हमारे पास ऐतिहासिक सामग्री का बहुत अभाव था। पुराणों के अतिरिक्त अन्य कोई ग्रन्थ हमें ऐसा प्राप्त नहीं था, जिम से कि इस काल के ऐतिहासिक इतिवृत्त को संकलित किया जासकता। पुराणों में भी केवल राजवरानों की वंशावलियां मात्र ही दी गई हैं। ये भी अपर्याप्त, अपूर्ण और कई स्थानों पर परस्पर विरुद्ध हैं। परन्तु महात्मा बुद्ध के प्रादुर्भाव के साथ हमें साहित्यिक साधनों की कमी नहीं रहती। वर्तमान समय में बहुत सा बौद्ध साहित्य उपलब्ध हो चुका है और उप में ऐतिहासिक सामग्री पर्याप्त परिमाण में पाई जाती है। हम प्रयत्न करेंगे कि इस सामग्री के श्राधार पर बौद्ध काल के राजनीतिक इतिहास को क्रमबद्ध रूप से संकलित करें । यह ध्यान में रखना चाहिये कि जिन यन्थों से यह ऐतिहासिक इतिवृत्त संगृहीत किया जावेगा, उनका उद्देश्य इतिह स का उल्लेख करना नहीं है । वे धार्मिक यन्य हैं । उन में बौद्ध धर्म की शिक्षायें व बुद्ध का जीवन चरित्र ही मुख्य रूप से उछिखित किया गया है। पर प्रसङ्गवश कहीं कहीं पर राजनीतिक घटनाओं का भी जिक्र आगया है। इन्हीं को संगृहीत कर इस काल के इतिहास को संकलित किया जाता है। यह म्पष्ट है, कि इस प्रकार का प्रयत्न कभी पूर्ण तया निर्दोप नहीं हो सकता। उस में बहुत सी बार्ते केवल 'सम्भावनार्च' मात्र ही होगी । वर्तमान समय में हमें जो ऐति इासिक साधन प्राप्त हैं, उन में इस से अधिक कर सकना सम्भव नहीं है ।

पांडश महाजनपद — बौद्ध ग्रन्थों में श्रनंक स्थानों पर सोलह महाजनपदों व राज्यों का उल्लेख श्राता है। १ इन राज्यों के नाम निम्न लिखित हैं—

१. काशी ६. कुरु १०. पञ्चाल २. कोशल ११. मच्छ (मत्स्य) ३. ग्रंग १२. सुरसेन ४. मगध ५. दज्जी १३. अस्तक १४. अवन्ती ६. मछ ७. चेतिय (चेदी) १५. गन्धार १६. वम्बोज ८. वंस (वत्स )

सोलह राज्यों की यह सूचि बौद्ध साहित्य में अनेक स्थानों पर एक ही हंग से उपलब्ध होती है? | यह सूचि एक रलोक के रूप में है, और उस का अनंक स्थानों पर एक ही रूप में पाया जाना छुछ अर्थ रखता है । ऐसा प्रतीत होता है कि वह रलोक—जिम में कि इन सोलह राज्यों के नाम गिनाये गये हैं—विविध बौद्ध प्रन्थों के निर्माण से पहले ही बन चुका था और एक प्रचलित रलोक को सर्वत्र प्रकरणानुसार उद्धृत कर दिया गया था । इस दशा में यह अनुमान कर सकता कठिन नहीं है कि यह रलोक बौद्ध काल से छुछ पहले का है और बौद्ध काल से पूर्व की ही राजनीतिक दशा का वर्णन करता है । साथ ही, यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इम सूचि में अनेक इस प्रकार के राज्यों का उछेख है, जो महात्मा बुद्ध के समय में अपनी स्वतन्त्रता खो चुके थे और अन्य राज्यों के अंश बन चुके थे । उस समय में काशी कोशल के अधीन था और अंग मगध के । यह बात भी सूचित करती है कि सोलह राज्यों की यह सूचि महात्मा बुद्ध के प्रादुर्भाव से पहले की दशा का वर्णन करती है । बौद्ध काल का राजनीतिक इतिहास लिखन के लिये इस सूचि

१. श्रगुत्तर निकाय १,२१३, ४,२५२,२५६,२६०.

Rhys Davids-Buddhist India, p. 188

ंका बहुत महत्व है। हम इसे ऐतिहासिक घटनाओं के उछाब का आधार बना सकते हों। इसी दृष्टि से हम पहले यह आवश्यक समभते हैं, कि इन राज्यों की स्थिति पर संजिप्त रूप से प्रकाश डाल दें।

(१) काशी—महात्मा बुद्ध के प्रादुर्भीन से पूर्व काशी अत्यन्त प्रवल राज्य रह चुका था। इस की राजधानी वाराण्सी थी। अनेक जातक कथाओं से सूचित होता है, कि यह वाराण्सी भारत की सर्वप्रधान नगरी थी और इस के राजा अत्यन्त शक्तिशाली और महत्वाकांची थे। गुत्तिल जातक में लिखा है कि वाराण्सी भारतवप का सब से बड़ा शहर है। इस का विस्तार १२ योजन है। जब कि मिथिला और इन्द्रप्रस्थ का विस्तार केवल सात योजन है। भद्रसाल जातक के अनुसार काशी के राजा सम्पूर्ण राजाओं में प्रमुख राजा (सब्बराजुनम् अग्गराजा) बनने के लिये महत्वाकांक्षा रखते थे। इसी प्रकार घोनसाख जातक का कथन है, कि काशी के राजा 'सकल जम्बूद्धीप' के स्वामी बनने के लिये प्रयत्न शील हैं। काशी के राजा का स्वतन्त्ररूप से उल्लेख तो अन्य भी बहुत स्थानों पर आता है।

महावाग में काशी के राजा का उल्लेख आया है, और उसे 'महाधन' 'महाभोग' 'महाबल' 'महावाहन' 'महाविजित' 'परिपूर्णकोश कोष्ठागार' आदि विशेषणों से विभूषित किया है। किन साहित्य में भी काशी के स्वतन्त्र राज्य का उल्लेख किया गया है और जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थकर पार्श्व नाथ को जो कि अन्तिम जैन तीर्थक्कर महावीर से २५० वर्ष पूर्व हुआ था काशीरान का पुत्र लिखा गया है।

<sup>3.</sup> Cowell-The Jatak vol. 2 p. 172-178

<sup>. 2.</sup> Cowell-the Jatak vol-4.p.91-98

**<sup>3.</sup>** Ibid vol 3. p.105-106

ध. महावग्ग १०, २, ३

<sup>4.</sup> Cambridge History of India vol.1.p.154

(२) कोशल - इस राज्य के पश्चिम में पञ्चाल राज्य, दिलिए में सर्पिका या स्यन्दिका नदी, पूर्व में सदानीरा (गएडक ) नदी-नो कि इसे विदेह से प्रथक् करती थी और उत्तर में नैपाल की पर्वतमाला थी। श्राधिनक समय का श्रवध प्रान्त प्रायः वही है, जो प्राचीन समय में कोशल था । कोशल में तीन नगर सब से मुख्य थे - अयोध्या, साकेत और सावट्ठी ( श्रावस्ती )। श्रयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित था । साकेत अयोध्या के बहुत समीप---उससे त्रिलकुल लगा ही हुआ था। सावट्ठी अयोध्या के उत्तर में राष्ती नदी के दिज्ञिण तट पर स्थित था। ब्र्तमान समय में यह स्थान गोंडा श्रौर बहराइच जिलों की सीमा पर विद्यमान है । कोशल की राजधानी विविध समयों में ये तीनों ही नगर रह चुके हैं। रामायण के समय में कोशल की राजधानी अयोध्या थी। महात्मा बुद्ध के समय में श्रावस्ती इस राज्य की राजधानी थी । बौद्ध साहित्य में ही साकेत का भी कोशल की राजधानी के रूप में उल्लेख आता है। कोशल में ऐन्वाकव वंश के क्षत्रिय राजा राज्य करते थे। इनकी वंशावली पुराखों में अविकल रूप से उपलब्ध होती है, हम इस 'इतिहास' के द्वितीय खराड में उसे उद्धृत भी कर चुके हैं। बौद्ध साहित्य में कोशल राज्य के अनेक राजाओं का उल्लेख मिलता है। महात्मा बुद्ध के समय में इस राज्य की राजगद्दी पर राजा विडूडभ (विरुद्धक ) विराजमान था ।

(३) ग्रंग--यह राज्य मगध के पूर्व में स्थित था। मगध श्रीर श्रङ्ग

के बीच में चम्पा नदी बहती थी, जो इन दोनों को एक दूसरे से पृथक करती थी। इस राज्य की राजधानी का नाम भी चम्पा था। यह चम्पा नदी के तट पर स्थित थी। वर्तमान समय में इस नगरी के स्थान पर चम्पा नगर और चम्पापुर नामके दो गांव विद्यमान हैं। अनेक जातक अन्थों में चम्पा नगरी का वर्णन आता है। विद्यमान हैं। अनेक जातक अन्थों में चम्पा नगरी का वर्णन आता है। विद्यमान हैं। अनेक जातक अन्थों में चम्पा नगरी का वर्णन आता है। विद्यमान हैं। अनेक जातक अन्थों में चम्पा नगरी का वर्णन आता है। विद्यमान हैं। अनेक जातक सम्यों में चम्पा नगरी का वर्णन आता था। शेष पांच नगर राजगृह, आवस्ती, साकेत, कौशास्त्री और बनारस थे। चम्पा

१. महाजनक जातक (नं० ५३६)

२. महापरिनिब्बानसत्त

पूर्वीयं न्यापार का बड़ा भारी केन्द्र था। चम्पा नदी और गङ्गा के जल मार्ग हारा बहुत से न्यापारी यहां से सुवर्ण भूमि (पेगू और मालमीन) आया जाया करते थे। महात्मा बुद्ध के समय में यह राज्य मगध के आधीन होचुका था, पर उसते पूर्व यह एक प्रवल शक्ति शाली स्वतन्त्र राज्य था। जातक ग्रन्थों में भी अनंक स्थानों पर अंग के स्वतन्त्र राजाओं का उल्लेख मिलता है। र

(४) मगध—इसमें वर्तमान समय के विहार प्रान्त के पटना घोर गया जिले अन्तर्गत थे। इस राज्य की सब से पहली राजधानी गिरिव्रज थी। यह नगर गया के समीप विद्यमान पहाड़ियों द्वारा सुरक्तित था, इसीलिये इसे गिरिव्रज कहते थे। वहीं पर पीछे से राजगृह का विकास हुआ। वर्तमान समय का राजिए प्राचीन राजगृह व गिरिव्रज के समीप ही स्थित है। पाटलीपुत्र का निर्माण बहुत समय पीछे हुआ है। पहले मगध की राजधानी गिरिव्रज क राजगृह ही थी।

मगध का सब से प्राना राजवंश वाहद्वथ वंश था । मगध के शासकों की पूर्ण वंशावली प्राणों में उपलब्ध होती है। इस राज्य के राजा बहुत प्राचीक समय से साम्राज्य निर्माण वरने का उद्योग कर रहे थे। महाभारत का प्रसिद्ध साम्राज्यवादी राजा जरासन्ध मगध का ही शासक था। इस देश के राजा समीप-वर्ती राज्यों पर आक्रमण कर निरन्तर साम्राज्य निर्माण के लिये प्रयत्न शील रहे। अन्त में उन्हें अपने उद्योग में सफलता भी प्राप्त हुई। सम्पूर्ण भारत में एकछत्र साम्राज्य का सबसे पूर्व निर्माण करने वाले मगध के ही राजा थे।

(१) वज्जी—यह एक राज्यसंत्र का नाम या, जिसमें आठ गणतन्त्र (जिम में कोई वंशक्रपानुगत राजा न हो, आपितु गण व समृह द्वारा शासन होता हो) राज्य सम्मिलित थे। इन आठ गण राज्यों में विदेह, लिच्छवि, और ज्ञानिक सब से मुख्य हैं। अन्य राज्य कौन से थे, यह निश्चित

<sup>.</sup> Cowell-Jatak. vol. vi, p. 20

२ विधुर परिडत जातक ( Cowell, vi, 133 )

ह्म से नहीं कहा जा सकता । हम इस विषय में धागे चल कर विचार करेंगे । यज्जी राज्यसंघ के विविध गग्राराज्यों की स्थित उत्तरीय विहार में हिमालय की पर्वतमाला तथा गङ्गानदी के मध्यवर्ती प्रदेश में थी । विदेह की राजधानी मिथिला यी । यह विदेह राज्य पहले राजतन्त्र था, जहां के शासक को 'जनक' नाम से कहते थे । परन्तु महात्मा बुद्ध के प्रादुर्भाव से पूर्व यह गग्रातन्त्र राज्य के रूप में परिवर्त्तित हो चुका था। लिच्छवीराज्य की राजधानी देशाली थी, यह स्थान मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है और वर्तमान समय में वहां पर बसाद नामक गांव है । ज्ञाजिक राज्य की राजधानी कुएडपुर या कुग्राड्याम थी । ज्ञेनधर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर का प्रादुर्भाव यहीं पर हुश्रा था । दज्जी राज्य संघ की राजधानी भी वैशाली ही थी । वौद्ध काल में यह संघ श्रारयन्त महत्व पूर्ण तथा शक्ति शाली था । मगध के ध्रानेक साम्राज्यवादी राजाश्रों ने इसे पराजित कर अपने श्राधीन करने का उद्योग किया था । श्रन्त में श्राजातगत्र श्रापने उद्योग में सफल हुश्रा श्रोर वज्जी संघ मगद्ध के श्राधीन होगया । पर महात्मा बुद्ध के समय में तथा उस से पूर्व यह स्वतन्त्र रूप से विद्यमान था ।

(६) महन्यहराज्य भी एक सघ के रूप में था, जिस में दो राज्य सम्मिलित थे—कुरीनारा का महल राज्य तथा पावा का महल राज्य। कुरीनारा का विशेष महत्व इस कारण से है, क्योंकि वहां पर महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ था। यह स्थान गोरखपुर के पूर्व में किसया के समीप है। यहां महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण—कैत्य उपलब्ध हुआ है। पावा भी गोरखपुर जिले में ही स्थित था। मह राज्य में भी पहले राजतन्त्र शासन विद्यमान था। महाभारत में मह राज्य की राजधानी कुरावती लिखी है। और वहां पर शासन करने वाले राजा का उहेल है। कुसजातक में महराज्य का राजा ओक्काक लिखा गया है। महासुद्दस्तन सुत्त में महर राज्य के राजा का नाम महासुद्दस्तन पाया जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि महराज्य में पहले राजन तन्त्र शासन था, पर वौद्धकाल में वह गणतन्त्र राज्य के राप परिवर्तित होगया था। बज्जी राज्य संघ की तरह महराज्य भी मगध के साम्राज्यका के शिकार हो

गये थे । परन्तु महातमा बुद्ध के समय में तथा उससे पूर्व वे स्वतन्त्र रूप में विद्यमान थे।

- (७) चेदी—पह राज्य जमुना नदी के दक्तिए में विद्यमान था। वर्तमान समय में बुन्देलखराड प्राय: उसी प्रदेश में स्थित है, जहां प्राचीन समय में चेदी राज्य था। इसकी राजधानी शुक्तिमती नगरी थी। जातक साहित्य में इसी नगरी को सोत्थिवती कहा गया है। यह शुक्तिमती (वर्तमान केन) नदी के तट पर स्थित थी। चेतिय जातक ने चेदी राज्य के १० राजाओं का उल्लेख किया है। इसी प्रकार महाभारत में भी अनक चेदी राजाओं के नाम मिलते हैं। प्राग्बौद्धकाल में चेदी भी एक महत्वपूर्ण तथा शक्ति शाली राज्य था।
- (८) वत्स—इस राज्य की रामधानी कोशास्त्री थी। इस नगर के अवशेष अलाहाबाद जिले में उपलब्ध हुवं हैं। पुराणों के अनुसार जब हस्तिनापुर गुझा की बाद द्वारा नष्ट होगया था, तो जनमेनय के वंशज राजा निचत्तु ने हस्तिनापुर के स्थान पर कोशास्त्री को अपनी राजधानी बनाया था। पुराणों में इस निचत्तु के उत्तराधिकारियों की वंशावली उपलब्ध होती है। बौद्ध हाहित्य में भी वत्स के राजाओं का उल्लेख मिलता है। प्राग् बौद्धकाल में वत्स के राजा अत्यन्त प्रबल तथा शक्तिशाली थे। अवन्ती के साथ उन का निरन्तर संघर्ष चल रहा था। हम इन राजाओं का आगे विस्तार से उल्लेख करेंगे।
- ( ६ ) कुरु— इस की राजधानी इन्द्रप्रस्थ या इन्द्रपत्तन थी। यह नगर वर्तमान दिल्ली के समीप स्थित था। जातक प्रन्थों के अनुसार इस का विस्तार सात योजन था। कुरुराज्य के राजाओं का दर्णन पुराणों में तो उपलब्ध होता ही है। साथ ही, बौद्ध प्रन्थों में भी उन में से अनेकों का उल्लेख मिलता है। जातक कथाओं में धनब्ज्जय कौरव और सुतसोम के नाम कुरुदेश के राजा के तौर पर मिलते हैं। परन्तु कुछ समय बाद इस देश में भी राजतन्त्र शासन नष्ट हो गया और गणतन्त्र की स्थापना हुई। बौद्धकाल में इस देश में गणतन्त्र राज्य विद्यमान था।

- (१०) पञ्चाल—इस प्राचीन राज्य के प्रदेशों में वर्तमान समय में रहेल खाड तथा उस के समीमवर्ती कुछ जिले विद्यमान हैं। प्राचीन समय में पञ्चाल देश दो राज्यों में विभक्त था। उत्तर पञ्चाल की राजधानी द्यहिज्छन्न तथा दिल्ला पञ्चाल की राजधानी काम्पिल्य थी। इन में उत्तर पञ्चाल का राज्य श्रिषक शक्ति शाली न था। उनको जीत लेने के लिये कुरु तथा दिल्ला पञ्चाल में संवर्ष होता रहता था। श्रिहच्छन्न का राज्य कभी कुरुराज्य के अधीन होता था, तो कभी दिल्ला पञ्चाल के। महाभारत के समय में पञ्चाल का राज्य श्रत्यन्त महत्व पूर्ण स्थान रखता था। पर उस के पश्चात् इस राज्य का इतिहास प्रायः श्रन्थकार में है। यद्यपि जातक कथाओं में स्थान स्थान पर पञ्चाल राजाओं का उल्लेख मिलता है, तो भी उस से कोई महत्व पूर्ण ऐतिहासिक घटना ज्ञात नहीं होती। कुरुदेश की तरह पञ्चाल में भी पीछे से राजतन्त्रशासन का विनाश होकर गणतन्त्र शासन स्थापित हो गया था।
- (११) मतस्य—इसकी राजधानी विराटनगर या वैराट थी, जो वर्तमान जयपुर रियासत में स्पित है। मत्स्यराज्य यमुना नदी के पश्चिम में तथा कुरुदेश के दक्षिण में विद्यमान था। रामायण तथा महाभारत में अनेक स्थानों पर इस राज्य का उल्लेख मिलता है, पर बौद्ध साहित्य में इस के राजाओं का कहीं वर्णन नहीं मिलता। पहले यह चेदी के अधीन हुआ और फिर मगध ने सदा के लिये इसे अपने सम्राज्य में मिला लिया।
- (१२) स्रसेन— इस की राजधानी मथुरा थी। महाभारत के सतय में यह नगर प्रसिद्ध अन्धकवृष्णि संघ का मुख्य केन्द्र था। इस संघ के सम्बन्ध में विस्तृत विचार हम इस 'इतिहास' के द्वितीय खराड में कर चुके हैं। बौद्ध साहित्य में स्रसेन देश के राजा अवन्तिपुत्र का उहिख मिलता है, जो कि महात्मा युद्ध का समकालीन था। इस राज्य में पहले गर्णतन्त्र राज्य था, पर सम्भवतः बौद्ध काल में यह राजतन्त्र राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया था।
- (१३) अस्सक (अश्मक)—यह राज्य गोदावरी नदी के तट पर ियत था। इस की राजधानी का नाम पोतन या पोटली था। पुराणों के श्रानुसार श्रारमक

देश के राजा ऐन्हाकत दंश के थे। जातक कथाओं में अस्सक देश के अनेक राजाओं के नाम उपज्लघ होते हैं। अस्सक जातक के अनुसार अस्सक देश किसी समय में काशी राज्य के भी आधीन रह चुका था। चुछकिलंग जातक में अस्सक देश के राजा अहण और उसके मन्त्री निन्दिसेन का उल्लेख है, जिन्होंने कि किलंगदेश पर अक्रमण कर उसे अपने आधीन किया था। प्राग्नोद्धकाल में यह भी एक महत्व पूर्ण राज्य था और अवन्ती के साथ इस का प्रायः संघर्ष जारी रहता था। अन्त में यह अवन्ती के आधीन हो गया था।

- (१४) अनन्ती— वर्तमान समय का मालना ही प्राचीन काल का अनन्ती राज्य था। यह भी दो भागों में विभक्त था। उत्तरीय अनन्ती की राजधानी उज्जैनी थी। वृक्तिणीय अनन्ती व अनन्ती दिल्लिणाप्य की राजधानी माहिष्मती नगरी थी, जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित थी। बौद्ध काल में अनन्ती का राज्य बहुत शक्तिशाली था। इस का राजा प्रसिद्ध योद्धा चगड प्रद्योत था, जो वत्सराज उदयन को अपनी आधीनता में लाने के लिये बहुत उद्योग कर रहा था। अनन्ती के सम्बन्ध में विस्तार से हम आगे चल कर वर्णन करेंगे।
- (१५) गन्धार—इस राज्य में कश्मीर, तत्त्वशिला का प्रदेश तथा सम्पूर्ण उत्तर पश्चिमीय भारतवर्ष सम्मिलित था | कुंभकार जातक से प्रतीत होता है कि इस राज्य की राजधानी तक्षशिला थी | महात्मा बुद्ध के समय में इसका राजा पुक्कु-साती था, जिसने कि मगधराज विम्बिसार के पास एक दून मगडल अपना सन्देश दे कर भेजा था | अवन्ती के राजा प्रद्योत से इसके अनंक युद्ध हुवे थे, जिन में यह प्रद्योत को परास्त करने में सफल हुवा था |
- (१६) कम्बोज—इस राज्य का वर्णन बौद्ध साहित्य में गान्धार के साथ ही आता है। इससे यह अनुमान किया जासकता है कि यह राज्य गन्धार के समीप ही उत्तर पश्चिमीय भाग में कहीं स्थित था। इसकी राजधानी हाटक थी। पीछे से इस में भी गणतन्त्र राज्य की स्थापना होगई थी।

प्राग्त्रोद्ध काल के ये सोलह महाजनपढ़ हैं। राज्यों की यह सूचि पूर्ण नहीं है । बौद्ध साहित्य में ही इन के अतिरिक्त अनेक अन्य राज्यों के नाम उपलब्ध होते हैं । पर इस में सन्देह नहीं कि बौद्ध काल के राजनीतिक इतिहास के लिये यह राज्यसूचि अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसे हम इस काल के राजनीतिक इतिहास का उल्लेख करने के लिये आधार बना सकते हैं। इन विविध राज्यों में परान्पर जो संवर्ष चल रहा था। उसके सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण निर्देश हमें बौद्ध साहित्य का अञ्ययन करने से उपलब्ध होते हैं--- उनका विवेचन हम . श्रगले श्रद्यायों में करेंगे ।



# दूसरा अध्याय

### बौद्ध काल के गगाराज्य

गण्राज्यों नी सूचि— पिछले अध्याय में जिन सोलह महाजनपदों का हमने उल्लेख किया है, उन सब में एक ही प्रकार की शासन पद्धति विद्यमान नहीं थी । उन में से कुछ राज्य राजतन्त्र थे और अन्य गण्तन्त्र । गण्तन्त्र राज्यों में कोई वंशक्रमानुगत राजा नहीं होता था । जनता स्वयं ही अपना शासन करती थी । घोडश महाजानपदों में वज्जी, मछ और सूरसेन राज्यों का गण्यन्त्र होना निश्चितं माना जा सकता है । पर इन के अतिरिक्त अन्य भी अनेक गण्राज्यों का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है । हम उनकी सूचि यहां उद्धृत करते हैं—

- (१) कपिल वस्तु के शाक्य
- (२) रामग्राम के कोलिय
- (३) मिथिला के विदेह
- (४) कुशीनारा के मछ
- (१) पावा के मछ
- (६) पिष्पलिवन के मोरिय
- (७) श्रष्ठकप्प के बुलि
  - ( ८ ) सुंसुमार पर्वत के भग्ग
  - (६) केसपुत्त के कालाम
  - (१०) वैशाली के लिच्छवि

मिथिला के, विदेह और वैशाली के लिच्छवि राज्यों के संघ को वज्जी कहा जाता था । इन गण्राज्यों के सम्बन्ध में ध्रनेक महत्व पूर्ण निर्देश बौद्ध-

साहित्य में उपलब्ब होते हैं । हम इन पर संजिप्त रूप से प्रकाश डालने का प्रयतन करेंगे।

### शाक्य गागाराज्य

शाक्य लोग और सूर्यवंश — बौद्ध साहित्य में कपिलवस्तु के शाक्य-राज्य का बहुत महत्व है । कारण यह कि महात्मा बुद्ध इसी राज्य में उत्पन्न हुए थे। शाक्य लोग जाति से क्षत्रिय थे। महात्मा बुद्ध के निर्वाण होने पर उन के भस्मावशेष के लिये शाक्य लोगों ने इसी श्राधार पर दावा किया था कि बुद्ध भी ज्ञत्रिय थे श्रीर हम भी क्षत्रिय हैं। इस लिये हमें भी उन के भस्मावशेष का शंरा प्राप्त होना नाहिये। उन्होंने यह भी कहा या, कि महात्मा बुद्ध हमारी ही जाति के थे। वौद्ध प्रन्यों के अनुसार शाक्य जाति का सम्बन्ध प्राचीन इच्वाकुवंश के साथ जोड़ा गया है । सुमंगलविलासिनी श्रीर महावंश<sup>व</sup> की कयात्रों में शाक्यों को राजा त्रोक्काक या इच्वाकु का वंशज बताया गया है। विष्णु पुराण से भी इसी मत की पुष्टि होती है । 8 महावस्तु में शावयों को श्रादित्यवन्धु कहा गया है। श्रादित्यवन्धु श्रोर सूर्यवंशी एक ही वात है। भार-तीय भनुश्रुति के श्रनुसार इन्वाकु सूर्यंवश का था। एक श्रन्य स्थान पर महावस्तु में महातमा बुद्ध को, जो कि शाक्य जाति के थे, 'इच्वाकु कुलसम्भव' विशेषण से कहा गया है। <sup>६</sup> इस प्रकार इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि शाक्य गण्राज्य के क्षत्रिय प्राचीन सूर्यवंश के चत्रिय थे।

<sup>1.</sup> Digha Nikaya (Malraparinibban Suttanta) vol. ii, p. 165.

<sup>2.</sup> Sumangalavilasini, pt. i, pp. 258-260.

<sup>3.</sup> Mahavansa, edited by Geiger, p. 12-14.

<sup>4.</sup> Vishnu purana, (Wilson) vol. iv, Ch. xxii, pp. 167-172.

<sup>5.</sup> Mahavastu, ii, p. 303.

<sup>6.</sup> Mahavastu, iii, p. 247.

राजधानी और नगर—शाक्य गण्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी । यह एक अत्यन्त सुन्दरं और महान् नगर था । महावस्तु के अनुसार यह सात दीवारों से विरा हुआ था।

किषल वस्तु के श्रातिरिक्त शाक्य राज्य के श्रन्य भी श्रनेक नगरों का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। इन के नाम सामगोम, उलुम्पा, देवदह, चातुमा, सकर, सीलावती, श्रीर खोमदुस्स हैं।

सामाजिक दशा— बौद्ध साहित्य के अध्ययन से शाक्य लोगों के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण बार्त ज्ञात होती हैं। शाक्य लोग एकपत्नीक्रत होते थे। उन में बहुविवाह की प्रया नहीं थी। शाक्य लोग अपनी स्त्रियों और कन्याओं को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। इसी कारण वे विवाह के समय इस बात का ध्यान रखते थे कि वर वस्तुतः योग्य हो। केवल धन को देख कर विवाह करना वे अपनी मानमर्यादा के प्रतिकृत समभते थे। जिस समय राजा शुद्धो-दन ने अपने कुमार सिद्धार्थ के विवाह के लिये कुमारी गोपा के पिता द्राइ-पाणीके पास सन्देश भेजा, तो उसने उत्तर दिया—

"माननीय राजकुमार का पालन पोपण घर में बहुत भोग विलास के वीच में हुआ है। हमारे घर की यह मर्यादा है कि अपनी कन्या उसी को दी जावें, जो सम्पूर्ण शिल्पों में विख्यात हो। राजकुमार को शिल्पों का कोई ज्ञान नहीं है। उसे तलवार, धनुप व अन्य शस्त्रों से युद्ध करने का भी ज्ञान नहीं हैं। इस दशा में कुमार के साथ मैं अपनिश् कन्या का विवाह कैसे कर सकता हूं?"<sup>3</sup>

जिस समय कुमार सिद्धार्थ ने पांच सौ कुमारों के मुकाबले में यहः सिद्ध कर दिया कि वस्तुतः वह सम्पूर्ण शिल्पों श्रीर युद्ध विद्या में विख्यात है, तभी उसका विवाह शाक्य कुमारी के साथ हो सका ।

<sup>1.</sup> Mahavastu, ii, p. 75.

<sup>2.</sup> Cambridge History of India, vol. i, p. 175.

<sup>3.</sup> Lalitavistara, p. 243.

<sup>4.</sup> Mahavastu, ii, 48.

शाक्य लोग अपनी जात से बाहर विवाह सम्बन्ध करना अनुचित समस्ते थे। उन्हें अपनी जाति और वंश का इतना अभिमान था, कि अपने से बाहर के बड़े शिक्तिशाली राजाओं के साथ भी विवाह सम्बन्ध करना वे अपने लिये अपमान जनक समस्ते थे। बौद्ध साहित्य में कथा आती है, कि कोशल महाजानपद के राजा प्रसेनजित ने शाक्य जाति के साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा से एक राजदूत किपलवस्तु भेजा। उस समय शाक्य गण (शाक्य राज्य की राजसभा) का अधिवेशन हो रहा था। इस राजसभा के सम्मुख राजदूत ने राजा प्रसेनजित का सन्देश पहुंचा दिया। सन्देश यह था— 'में आप के परिवार के साथ सम्बन्ध जोड़ना चाहता हूं, अतः अपनी एक कुमारी का मेरे साथ विवाह कर दीजिये।'

राजा प्रसेनजित् का यह सन्देश सुन कर शाक्य लोग बहुत चिन्तित हुवे | वे सोचने लगे— राजा प्रसेनजित् का राज्य हमारे बहुत समीप है । यदि हमने उसे श्रपनी कुमारी देने से इन्कार किया, तब वह बहुत कुद्ध होगा और हम पर श्राक्रमण किये बिना न रहेगा | पर यदि हम श्रपनी कुमारी का विवाह उसके साथ कर देते हैं, तो हमारी कुल मर्यादा टूटती है । यह भी श्रच्छी बात नहीं है ।

इस दुविधा की दशा में महानाम नाम के शाक्य ने एक उपाय निर्दिष्ट किया | उसने कहा — 'इस विषय में विशेष चिन्ता की आवश्यकता नहीं | मेरी एक कन्या है | जिस का नाम है, वासभवित्तया | वह एक दासी की पुत्री है | देखने में वह आत्यन्त सुन्दर है | उसकी आयु भी सोलह वर्ष की है | पिता की दृष्टि से वह शाक्य कुल की भी है | हम उसे प्रसेनजित् के साथ विवाह के लिये भेज देंगे ।

इस कया से स्पष्ट है, कि शाक्य लोग अपनी कन्याओं का विवाह जाति से बाहर करना उचित नहीं समस्तते थे। पुराने समय में अनेक जातियों में

<sup>1.</sup> Cowell-Jatak, vol. iv, pp. 91-92.

श्रंपने वंश की उच्चता का विचार बहुत गहरा गया हुआ था। केवल भारत में नहीं, अपितु प्राचीन ग्रीस और रोम के उच्च वंशों के लोग अपने कुल की शुद्धता का बहुत घ्यान रखते थे।

शिता—शाक्य राज्य में विविध शिल्पों श्रोर विद्याश्रों की शिक्षा के लिये एक विद्यालय की सत्ता भी बौद्ध साहित्य से सूचित होती है। दीविनकाय की टीका में एक शिल्प विद्यालय का उल्लेख श्राता है, जो किपल वस्तु के श्रास्त्रोद्यान में स्थित या श्रीर जिसके विशाल भवन में विविध हिशल्पों की शिक्षा दी जाती श्री। शाक्य कुमारों के लिये शिवा का महत्व बहुत ही श्रिवक था, क्योंकि शिक्षा के विना उन्हें विवाह के लिये कन्या का मिल सकना श्रसम्भव था।

युद्ध विद्या में प्रतीणता प्राप्त कराने के लिये किपलवस्तु में एक पृथक् विद्यालय भी था, जिसमें धर्रविद्या, खड़ा संचालन श्रादि की शिचा दी जाती थी।

शाक्य लोगों में ख्रियों की दशा बहुत उन्नत थी। उनकी दशा का अनुमान इसी बात से किया जासकता है, कि बौद्ध संत्र में प्रविष्ट होने के लिये सब से पूर्व शाक्य स्त्रियां ही तैयार हुई थीं और उन्होंने ही महात्मा बुद्ध को इस बात के लिये वाधित किया था कि वे ख्रियों के लिये प्रयक् भिच्चुणी संघ की व्यवस्था करें। जिस महिला ने सब से पूर्व अपने घर और सांसारिक सुखों का परित्याग कर भिच्च जीवन को स्वीक्रत किया, उसका नाम महाप्रजापित गौतमी था और वह शाक्य कुल की ही स्त्री थी।

शासनव्यवस्था—शाक्य गण्राज्य में जनतन्त्र शासन १द्धित प्रचितति थी । उसका कोई वंशक्रमागत राजा नहीं होता था। राज्य के मुखिया (राष्ट्रपित) को ही 'राजा' कहा जाता था। बौद्ध काल के अन्य अनेक राज्यों में प्रत्येक कुल के मुखिया को 'राजा' कहते थे, लिच्छिवयों में यही व्यवस्था थी। पर शाक्यों में प्रत्येक मुखिया व सरदार को राजा नहीं कहा जाता था, वहां 'राजा' केवल एक होता था, जिसे निर्वाचित किया जाता था। महात्मा बुद्ध के

<sup>1.</sup> Dialogues of the Buddha, vol. iv, p. iii.

<sup>2.</sup> Watters-On Yuan Chwang, vol. ii, p. 13.

पिता शुद्धोधन शाक्य राज्य के वंशक्रमागत राजा नहीं थे, वे कुछ समय के लिये 'राजा' निर्वाचित किये गये थे। यही कारण है कि जहां बौद्ध साहित्य में धानक स्थलों पर उनके नाम के साथ 'राजा' का विशेषण आता है, वहां अन्यत्र उनके जीवन काल में ही उनके छोटे भतीजे भिद्दय को 'राजा' कहा गया है और उन्हें केवल 'शाक्य शुद्धोधन' लिखा गया है।

शाक्तय राज्यः में शासन करने के लिये एक परिपद् होती थी, जिसके श्रिधिवेशन किपलवस्तु के सन्यागार में हुआ करते थे। बौद्ध साहित्य में किपल वस्तु के सन्यागार (सभाभवन ) का अनेक स्थानों पर उल्लेख आया है। श्रम्बट्उसुत्त में यह वर्णन श्राता है कि एक वार पौष्करसाति नाम का ब्राह्मण् शाक्यों की राजधानी कपिल वस्तु में गया, वहां सन्थामार में बहुत से शाक्य ऊंचे श्रासनों पर वेठे हुवे थे । महावस्तु के श्रनुसार बनारस के राजवराने के ३२ कुमार कपिलवस्तु में बसने के लिये श्राये | उनके प्रस्ताव को शाक्य परिषद् के सम्मुख पेश किया गया। इस शाक्य परिषद् के सदस्यों की संख्या महावस्तु में पांचसौ लिखी गई है। राजा प्रसेनजित् ने शाक्य कुमारी के साथ विवाह करने की इच्छा से जो राजदूत मेजा था, उसने भी अपने राजा के सन्देश को सन्थागार में एकत्रित पांच सौ शाक्यों की परिपद् के सम्मुख उपस्थित किया या । ३ ललित विस्तार के अनुसार भी शाक्यों की परिषद् के सदस्यों की संख्या पांच सौ थीं । हससे स्पष्ट हैं, कि शाक्य परिपद् में प्रत्येक नागरिक सदस्य नहीं होता था । शाक्य राज्य एक प्रकार का श्रेणि तनत्र (Aristocracy) राज्य था, जिसमें कुलीन शाक्य घरानों के मुखिया ही शासन का सब कार्य करते थे। इन पांच सौ सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार होती. थी, इस विषय में कोई निर्देश बौद्धः साहित्य में उपलब्धः नहीं होता ।

<sup>1.</sup> Rhys Davids-Buddhist India, p. 19

<sup>2.</sup> Dialogues of the Buddha, I, p. 113

<sup>3.</sup> Cowell-Jatak, vol IV, pp. 91-92

<sup>4.</sup> Lalitavistara pp. 136-137.

कि पिलवस्तु के सन्यागार का बौद्ध साहित्य में एक अन्य स्थान पर भी उल्लेख मिलता है। निस समय महात्मा बुद्ध कि वस्तु के समीप न्यग्रोधाराम में उहरे हुए थे, तब शाक्य लोगों का नया संयागार बन कर तैयार हुआ था। शाक्यों की प्रार्थना पर महात्मा बुद्ध ने इस नवीन सन्यागार का उद्वाटन किया छोर रातभर उनके अपने, आनन्द तया मोग्गलान के उपदेश होतं रहे। सन्यागार को शाक्य लोग जो महत्त्व देते थे, वह उनके राज्य की शासन प्रणाली पर अच्छा प्रकाश डालता है।

डा॰ रीजडेविड्स के श्रनुसार शाक्य राज्य के श्रन्य नगरों में भी इसी प्रकार के सन्यागार विद्यमान थे, श्रीर उनके निवासी श्रपने सन्यागारों में एकत्रित होकर श्रपने स्यानीय नियमों की व्यवस्था करते थे। सम्पूर्ण राज्य का शासन कषिलवस्तु के केन्द्रीय सन्यागार में एकत्रित शाक्य परिषद् द्वारा होता था।

शाक्यों के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में बौद्ध साहित्य से विशेष परिचय नहीं मिलता। पर इस में सन्देह नहीं कि महात्माचुद्ध के समय में यह एक स्वतन्त्र तथा समृद्ध राज्य के रूप में विद्यमान था। इसकी स्वतन्त्रता का अन्त साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति द्वारा हुआ। कोशल देश के राजा विडूडम (विरुद्धक—प्रसेनजित् का एव) ने आक्रमण कर इसकी स्वतन्त्र सत्ता को किस प्रकार नष्ट कर दिया, इस पर हम आगे प्रकाश डालेंगे।

### लिच्छवी राज्य

जिस प्रकार गहात्मा बुद्ध के कारण किपलवस्तु के साक्यों का महत्व है, उसी प्रकार वर्धमान महावीर के कारण वैशाली के लिच्छवी भी विशेष महत्व रखते हैं । जैनधर्म के संस्थापक तीर्थकर महावीर का प्रादुर्भाव वैशाली के राज्यसंघ में हुआ था। महावीर स्वयं लिच्छवि नहीं थे। वैशाली के शक्तिशाली राज्यसंघ

<sup>1.</sup> Rhys Davids-Buddhist India p. 20

<sup>2.</sup> Ibid p. 20

में सम्मिलित ज्ञातृक जाति में उन का जन्म हुआ था । ज्ञातृक लोग वैशाली राज्यसंत्र के अन्तर्गत थे। यही कारण है कि जैनों का धार्मिक साहित्य इस संघं के विषय में विशेष प्रकाश डालता है। बौद्ध साहित्य से भी इस के विषय में बहुत सी ज्ञातव्य वार्ते उपलब्ध होती है।

लिच्छित छोर स्तिय जाति—शावयों की तरह लिच्छित लोग भी क्षित्रय थे। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के पश्चात् उनके भरमावशेष के एक हिस्से के लिये लिच्छित लोगों ने भी इस आधार पर दावा किया था कि भगवान् स्तिय थे, हम भी स्तिय हैं, इस लिये हमें भी उनके भरमावशेष का भाग मिलना चाहिये, तािक हम उस के सम्मान के लिये स्तूपों का निर्माण कर सकें। किन सािहत्य के अनुसार भी लिच्छित लोग स्त्रिय वर्ण के थे।

पाचीन नेशाली—लिच्छिव राज्य की राजधानी वैशाली-नगर था। प्राचीन भारतीय नगरों में वैशाली का बहुत महत्व है। इसी कारण प्राचीन प्रन्थों में इस की स्थापना के सम्बन्ध में अनेक कथायें उपलब्ध होती हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस का संस्थापक राजा इच्वाकु का प्रत्र विशाल था, जिसके कारण इसका नाम वैशाली पड़ा था। विष्णुपुराण के अनुसार वैशाली का संस्थापक कुमार विशाल ऐच्वाकुवंश के राजा तृण्विन्दु का प्रत्र था। विशाली का संस्थापक चाहे कोई हो, पर इस में कोई सन्देह नहीं कि यह नगरी बहुतः प्राचीन थी और प्राचीन नगरों में इसका महत्व बहुत अधिक था।

<sup>1.</sup> Dialogues of the Buddha (Mahaparinibban Suttanta)
Vol. III, p. 187.

<sup>2.</sup> Jacobi. Kalpa Sutra, p. 266.

३. इच्चाकोस्तु नरव्याच्च पुनः परमधार्मिकः ।

श्रलम्बुपायामुत्पन्नः विशाल इति विश्रुतः ।

तेन चासीदिह स्थाने विशालेति पुरी कृता ॥

<sup>(</sup> वाल्मीकि रामायण, सर्ग ४७, श्लोक ११, १२)

<sup>4.</sup> Wilson - Vishnu puran Vol. III, p. 246.

वैशाली का वर्णन अनेक प्राचीन प्रन्थों में उपलब्ध होता है। उनसे सूचित होता है, कि यह नगर बहुत विशाल, विस्तृत और समृद्ध था। रामायण में वैशाली नगरी को, रम्य, दिव्य और स्वर्गीपम, इन विशेषणों से विभूषित किया गया है। शजातक प्रन्थों के अनुसार महात्मा बुद्ध के समय में वैशाली नगरी तीन प्राचीरों से, जो एक दूसरे से एक गव्यूति की दूरी पर स्थित थीं, घिरी हुई थी और इन प्राचीरों में तीन बहे प्रवेश द्वार थे, जो ऊंचे तोरणों व बुजों से सुशोभित थे।

तिञ्जती अनुश्रुति में वैशाली का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है— 'वैशाली तीन भागों में विभक्त था। प्रथम भाग में सात हजार मकान थे, जिन के बुर्ज सोने के बने हुए थे। दूसरे भाग में चौदह हजार मकान थे, जिन के बुर्ज चांदी के बने हुए थे। तृतीय भाग में इक्कीस हजार मकान थे, जिनके बुर्ज तांवे के बने हुवे थे। इन तीनों भागों में उच्च, मध्य और निम्न श्रेशियों के लोग अपनी स्थिति के श्रमुसार निजास करते थे।

ह्यून्त्सांग ने भी वैशाली का उल्लेख किया है । वह लिखता है कि ''प्राचीन वैशाली नगर की परिधि साठ या सत्तर ली थी । पर प्रासादों से पूर्ण नगर के भाग की परिधि चार या पांच ली थी ।

लित विस्तार में वैशाली का वर्णन करते हुए उसे श्रत्यन्त समृद्ध, वैभवशाली, धन धान्य से भरपूर, श्रत्यन्त रमणीक, विविध प्रकार के मनुष्यों से पूर्ण, विविध प्रकार की इमारतों से सुसिज्जित, वाग, पार्क, उद्यान भादि से समऋलंत लिखा गया है।

<sup>1.</sup> विशासां नगरीं रम्यां दिव्यां खगीपमां तदा। बालमीकि रामायण, सर्गे ४, स्ठोक १०

<sup>2.</sup> Fausball-Jatak p. 504

<sup>3.</sup> Rockhill-Life of the Buddha, p. 62.

<sup>4.</sup> Watters-On Yuan Chwang, Vol. II, p. 63.

<sup>5.</sup> इयं वैशाली महानगरी ऋदा च स्फीता च चेमा च सुभिचा च

इसी प्रकार अन्य प्राचीन अन्थों में भी वैशाली का बहुत समृद्ध तथा वैभवशाली नगर के रूप में वर्णन किया गया है। इस में कोई सन्देह नहीं कि वैशाली बहुत ही उन्नत नगर था। लिच्छ्वी जाति की राजधानी होने के अतिरिक्त यह बिन्न राज्यसंय—जिस में कुल मिलाकर आठ गणराज्य सम्मिलत थे—की भी राजधानी था। इस दशा में यह बिलकुल स्वाभाविक है कि यह बहुत ही उन्नत और समृद्ध दशा को पहुंच गया हो। आचार्य महावीर और महात्माबुद्ध अपने धर्मों का प्रचार करते हुव अनेक वार यहां आये थे। यही कारण है, कि इन धर्मों के साहित्य में वैशाली का अनेक वार उल्लेख आता है और प्रसंगन्वश वहां के निवासियों के आचार व्यवहार, चिन्न आदि के सम्बन्ध में बहुत से महत्व पूर्ण निर्देश उपलब्ध होते हैं।

वर्तमान समय में विहार प्रान्त के मुजफ्करपुर जिले में बसाड़ नामक एक गांव है, जो गएडक नदी के बांगे तटपर स्थित है। इसी स्थान पर प्राचीन समय में प्रसिद्ध वैशाली नगरी विद्यमान थी।

सामाजिक जीवन—लिच्छवि लोगों का सामाजिक जीवन बहुत उन्नत या। वे एक दूसरे के साथ बहुत सहानुभूति रखते थे। जब कोई लिच्छवी बीमार पड़ता था, तो दूसरे उससे हालचाल पृछने के लिथे आना अपना कर्तव्य सममते थे। यदि किसी के घर में कोई संस्कार या उत्सव हो, तो दूसरे लोग उस में उत्साह के साथ सम्मिलित होते थे।

रंगों से प्रेम—लिच्छिव लोगों को सौन्दर्भ से बहुत प्रेम था। वे श्रपनी वेशभूषा तथा बाह्य श्राकृति पर विशेष ध्यान देते थे। जिस समय महात्मा बुद्ध श्रन्तिम वार वैशाली पधारे, तो लिच्छिव लोगों ने उनका किस प्रकार स्वागत किया, इसका वर्णन श्रवलोकनीय है। हम उसे यहां उद्धृत करते हैं—

रमणीया चाकीर्णवहुजनमनुष्या च वितर्दिनिव्यूहतोरणगवास्-हर्म्यक्र्यागारप्रासादतलसमलङ्कता च पुष्पवाटिकावनराजि-संकुसुमिता च ।

Lalitvistar edited by Lefnann chap. III, p. 21.

"उन्होंने अपने शानदार और भन्य रथों को तैयार करने का हुकुम दिया और उन पर चढ़ कर वैशाली से बाहर निकले । उनमें से कुछ नीले रंग के थे, उन्होंने कपड़े भी नीले पहने हुवे थे, उनके आमूषण भी नीले रंग के थे कुछ रवेत रंग के थे, उनके वस्त्र और आमूषण भी श्वेत रंग के थे । कुछ लाल रंग के थे, उन के वस्त्र और आमूषण भी लाल रंग के थे । कुछ पीले रंग के थे, उनके वस्त्र और आमूषण भी लाल रंग के थे । कुछ पीले रंग के थे, उनके वस्त्र और आमूषण भी लाल रंग के थे। कुछ पीले रंग के थे,

महापरिनिर्वाण सूत्र से यह उद्धरण लिया गया है। परन्तु इसी प्रकार का वर्णन श्रंगुत्तर निकाय में भी उपलब्ध होता है। यहावस्तु में लिच्छवियों के इन्हीं रंगों का श्रोर भी विशद रूप से वर्णन किया गया है— ''कुछ लिच्छवि लोग हैं, जिनके घोड़े नीले रंग के हैं। उनके रथ, रश्मियां, चाबुक, द्रग्रह, वस्त्र, आभूषण, पगड़ी, छतरी, तलवार, रत्न, जूता श्रादि प्रत्येक वस्तु नीले रंग की है। ''' इसी प्रकार पीत, मञ्जिष्ठ, लाल, रवेत, हरे श्रोर रङ्गविरंगे लिच्छवियों का वर्णन महावस्तु में पाया जाता है।

कई विद्वानों ने कल्पना की है, कि लिच्छिवियों का इन विविध रंगों के वस्त्र, श्राभूषण श्रादि पहनना उनके श्रान्तरिक श्रेणिभेद को सूचित करता है। पर यह भी सम्भव है, कि वे केवल रंगों के प्रेम के कारण ही इस प्रकार विविध रंगों को श्रपनाते हों।

सपस्यापय जीवन—िलच्छिव लोगों का जीवन बहुत तपस्यापय होता या। मगध के प्रधान मन्त्री वत्सकारने जब उन पर आक्रमण के उपाय के सम्बन्ध में महात्मा बुद्ध से पूछा, तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा—''हे भिक्खुश्रो, इधर इन लिच्छिवयों की तरफ़ देखो। ये कितने मेहनती श्रोर कष्ट सहन करने वाले हैं। इनका जीवन कितना कठोर है, ये सोते समय लकड़ी के दुकड़ों को ही तिकये के स्थान पर प्रयोग में लाते हैं। धनुर्विद्या में वे कितने उत्साही हैं। मगध राज

<sup>1.</sup> Buddhist Suttas (Mahaparinibban Suttanta ), p. 31

<sup>2.</sup> Anguttara Nikaya. pt. iii, p. 239

<sup>3.</sup> Mahavastu, vol. I, p. 259

वेदेही प्रत्र मानातरात्र उनमें कोई दोप नहीं पासकता । परन्त, हे भिक्खुमो, यदि भविष्य में जिच्छिव लोग नाजुक हो नार्वे, उनके हाथ और पैर कोमल हो नार्वे, वे सूर्य के उदय होने तक रूई के नरम नरम गदेलों पर सोने लग नार्वे, तक इसमें सन्देह नहीं कि वेदेही प्रत्र भ्राजातरात्रु को उनमें दोप नजर भ्राजावेंगे और उसे उन पर भ्राक्रमण करने के लिये अवसर प्राप्त हो जायेगा ।

निस्सन्देह, महात्मा बुद्ध के समय में लिच्छिव लोग बहुत तपस्यामय तथा कठोर जीवन व्यतीत करते थे। यही कारण है कि उन पर आक्रमण करने का साहस कोई पड़ौसी राज्य नहीं करता था।

मांस भन्नण मर्यादित था— यद्यपि लिच्छवि लोग पूर्णतया निरामिप भोजी नहीं थे, पर मांसभक्षण को उन्होंने मर्यादित अवश्य किया हुआ था। वे चान्द्रमास की अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णमासी के अतिरिक्त अन्य तिथियों में पशुहिंसा करना पाप समभते थे।

शिद्धा—लिच्छवि लोगों को शिद्धा से बहुत प्रेम था। वे विद्याध्ययन के लिये दूर दूर देशों में जाया करते थे। महालि नाम का एक लिच्छवि कुमार विविध विद्यात्रों और शिल्पों का अध्ययन करने के लिये तक्षशिला गया था। उसने तक्षशिला में सम्पूर्ण विद्याओं और शिल्पों में प्रवीणता प्राप्त कर वैशाली में एक शिक्षणालय की स्थापना की और पांच सौ कुमारों को शिद्धित किया। इन पांचसौ कुमारों ने भी विद्यादान का कम जारी रखा। इस प्रकार बहुत शीघ ही सम्पूर्ण लिच्छवि राज्य में शिक्षा का विस्तार होगया।

विवाह मर्थादा—शाक्यों की तरह लिच्छिव लोग भी श्रपने वंश की शुद्धता श्रोर कुलीनता को बड़ा महत्व देते थे। यही कारण है िक वे अपनी कन्या का लिच्छिव भिन्न कुमार के साथ विवाह नहीं करते थे। लिच्छिवयों में भी परस्पर विवाह में श्रानेक रुकावर्टे थीं। तिज्वित श्रृश्चित के श्रृनुसार हमें ज्ञात

<sup>1.</sup> Samyutta Nikaya (Pali Text Society) pt. II, p. 267-268

<sup>2.</sup> Cowell and Neil -Divyavadan, p. 136

होता है, कि "वैशाली के लोगों ने यह नियम बनाया हुआ है, कि प्रथम भाग की कन्या का विवाह प्रथम भाग में ही हो सके, द्वितीय व तृतीय भाग में नहीं। द्वितीय भाग में उत्पन्न कन्या का विवाह प्रथम और द्वितीय भाग में हो सके, तृतीय में नहीं। तृतीय विभाग में उत्पन्न कन्या का विवाह तीनों भागों में हो सके। पर वैशाली से बाहर किसी कन्या का विवाह सम्भव नहीं था।"

तिञ्वति श्रनुश्रुति के इस उद्धरण से यह कल्पना कर सकता बिल्कुल स्वाभाविक है कि वैशाली के तीन भागों का श्रामप्राय तीन वर्णों से है । प्राचीन भारतीय मर्यादा के श्रनुसार ब्राह्मण कन्या का विवाह केवल ब्राह्मण कुमार से ही हो सकता था । पर क्षत्रिय कन्या का विवाह ब्राह्मण श्रीर चत्रिय दोनों वर्णों में हो सकता था । इसी प्रकार वैश्य कन्या का विवाह ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रीर वैश्य— इन तीनों वर्णों में हो सकता था । इसे श्रनुलोम विवाह कहा जाता था ।

लिच्छिव लोग स्त्रियों का यहा आदर करते थे । उनमें स्त्रियों का सतीत्व पूर्णतया सुरिचत था। यही कारण है, कि महात्मा बुद्ध उनके सम्बन्ध में कहते हैं—''लिच्छिव जाति की कोई भी महिला या कन्या बलात्कार द्वारा प्रतिरुद्ध व श्रपहृत नहीं की जासकती।

मृतक संस्कार—िलच्छिव लोगों में मृतक संस्कार का तरीका वड़ा घ्रद्मृत या । प्राचीन भारतवर्ष में प्रायः मृतक शरीरों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। पर लिच्छिव लोग जलाने के अतिरिक्त अपने मुदों को जमीन में भी गाड़ते थे। इतना ही नहीं, वर्तमान समय के पारिसयों की तरह उनमें यह भी प्रथा थी कि वे अपने मृतशरीरों को खुला छोड़ देते थे ताकि पद्मी पशु उनका स्वच्छन्द रूप से भक्षण कर सकें। 3

<sup>1.</sup> Rockhill-Life of the Buddha, p. 62

<sup>2.</sup> Buddhist Suttas (Sacred Books of the East) vol. xi, p. 3-4

<sup>. 3.</sup> Beal's Romantic Legend of Sakya Buddha, pp. 159-160

उत्सव — लिच्छिव लोग स्वभाव से ही बड़े विनोदी श्रीर मीजी थे। यही कारण है कि अपने उत्सवों को वे बड़ी धूमधाम के साथ मनाते थे। बौद्ध साहित्य में लिच्छिवयों के एक उत्सव का वर्णन आता है, जिसे 'सन्वरित्ततारों? लिखा गया है। इस में खूब नाचना श्रीर गाना होता था। बाजे बजते थे। तुरही, ढोल तथा श्रन्य बाजे प्रयोग में लाये जाते थे।

शासन पद्धति—लिच्छिव राज्य की शासन पद्धति गण्तन्त्र थी। उस में कोई वंशक्रमानुगत राजा नहीं होता था। राज्य की शासन शक्ति लिच्छिव जनता में निहित थी। कोटलीय अर्थशास्त्र में लिच्छिव राज्य को 'राजशब्दोपजीवी संव' कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि लिच्छिव लोगों में प्रत्येक अपने को 'राजा' समभता था। लिलत विस्तार से 'राजशब्दोपजीवी' शब्द का अर्थ भली भांति स्पष्ट हो जाता है। वहां लिखा है— वैशाली के निवासियों में उच्च, मध्य, बुद्ध, ज्येष्ठ आदि के भेद का विचार नहीं किया जाता। वहां प्रत्येक आदमी अपने विपय में यही समभता है कि ''में राजा हूं, में राजा हूं।'' कोई किसी से छोटा बनना स्त्रीकृत नहीं करता।

लिच्छिव राज्य की राजसभा के श्रधिवेशन सन्यागार में होते थे। इस सभा में कितने लिच्छिव 'राजा' सिम्मिलित होते थे, इसका निर्देश भी बौद्ध साहित्य में मिलता है। एकपएए जातक में लिखा है कि वैशाली में जो राजा राज्य करते हैं, उनकी संख्या सात हजार सात सौ सात है। साथ ही, राजाश्रों के साथ शासन करने वाले उपराजा, सेनापित श्रोर भागडागारियों की संख्याः भी इतनी ही (श्रथीत् इन में से प्रत्येक सात हजार सात सौ सात) है। उ चुछक-

१. लिच्छविक वृज्जिक कुकुर कुरु पाञ्चालादयो राजशब्दोपजीविनः संघाः। कौ.स्रथैः

२. 'नोच्च-मध्य-वृद्ध-ज्येष्टानुपालिता, एकैक एव मन्यते श्रहं राजा श्रहं राजेति । नच कस्यचिच्छिण्यत्वमुपगच्छति । Lalitavistar, ch. iii,

तत्थ निच्चकालं रज्जं कारेत्वा वसंतानं येव राजूनं सत्तसहस्सानि सत्त-सतानि सत्त च। राजानो होति तत्तका, येव उपराजानो तत्तका सेनापतिनो तत्तका, तत्तका भएडागारिका। Fausball, Jatak. vol. i, p. 504

लिङ नातक में लिखा है कि सात हनार सात सौ सात लिच्छवि राजा वैशाली में े रहते थे । वे सब परस्पर विवाद तथा प्रश्नोत्तर करते रहते थे । १ श्रट्टकथा में भी लिच्छ वियों के इतने ही राजा, उपराजा और सेनापति लिखे हैं। लिच्छ वियों के सात हमार सात सौ सात रामात्रों, उपरामात्रों, सेनापितयों श्रौर भागडागारियों का क्या अभिप्राय है, इस प्रश्न पर ऐतिहासिकों में मतभेद है। कुछ के विचार में इस संख्या का कोई विशेष महत्व नहीं है। यह केवल इतना ही सूचित करती है कि लिच्छवि राज्य में शासन करने वाली श्रेणी ं नहुत नड़ी थी। कुछ ऐतिहासिकों का यह खयाल है कि नैशाली में सात हजार सात सो सात शासक परिवार थे । वैसे तो वैशाली की आवादी वहुत अधिक थी, क्योंकि बौद्ध साहित्य में यह वर्णन श्राता है कि जब महात्माबुद्ध वहां यात्रा करते हुवे गये, तो १६८००० आदमी उनका स्वागत करने के लिये गये। इससे यह स्पष्ट है कि वैशाली की अवादी बहुत अधिक थी । वैशाली जैसे महान् भौर प्रख्यात नगर की आबादी यदि लाखों में हो, तो इसमें आश्चर्य की कोई यात नहीं है। इस दशा में यही कल्पना ठीक प्रतीत होती है कि वैशाली में सात हजार सात सौ कुलीन लिच्छवि परिवार निवास करते थे, जिनमें शासन शक्ति निहित थी । वे सब वैशाली के सन्थागार में एकत्रित हो शासन कार्य करते थे | वे श्रच्छे जमीदार भी होते थे, इस लिये यदि उनके साथ उपराजा, सेनापति श्रीर भगडागारिक भी हों, तो यह बहुत ऋाश्चर्य की बात नहीं है ।

इन राजाओं का राज्याभिषेक भी होता या 13 क्योंकि प्रत्येक लिच्छिव अपने को राजा समम्भता या, इस लिये उन सबका राज्याभिषेक होना भी आवश्यक था।

राज्य में एक शासनाधिकारी होता था जिसे नायक कहते थे । इस नायक की नियुक्ति निर्वाचन द्वारा होती थी। <sup>8</sup> सम्भव है, कि यह नायक ही

<sup>1.</sup> Fausball-Jatak vol. iii, p. 1

<sup>2.</sup> Mahavastu vol. j, p. 256

<sup>3.</sup> Fausball-Jatak, vol iv, p. 148

<sup>4.</sup> Rockhill-Life of the Buddha, p. 62

लिच्छवी राजाओं में प्रधान व राष्ट्रपति का कार्य करता हो । सम्भवतः, इसका कार्य लिच्छवि राज सभा के नियमों को क्रिया रूप में परिशात करना होता था ।

न्याय व्यवस्था-लिच्छवी राज्य की न्याय व्यवस्था बडी श्रद्भुत थी। श्रिभियुक्त लिच्छवि को पहले विनिच्चय महामात्त (विनिश्चय महामात्र ) नामक कर्मचारी के सम्मुख उपस्थित किया जाता था। इस महामात्त का कार्य्य यह होता था कि वह अभियुक्त पर किये गये भारोप की जांच करे । यदि तो विनिचय महामात्त श्रभियुक्त को निरपराधी समभे, तो वह उसे छोड़ देता था। श्रन्यथा वह उसे वोहारिक व व्यावहारिक नामक कर्मचारी के सन्मुख उपस्थित करता था। विनिचय महामात्त का यह अधिकार नहीं था कि वह अभियुक्त को सजा दे सके । व्यावहारिक यदि श्रभियुक्त को निरपराधी समभे तो उसे छोड सकता था। पर दराड देने का अधिकार उसे भी नहीं था। अपराधी होने की दशा में च्यावहारिक श्रिभियुक्त को सुत्तधर व सूत्रधर नामक कर्मचारी के सम्मुख उपस्थित करता था। सूत्रधर भी श्रभियुक्त को छोड़ सकते थे। पर यदि वे उसे श्रपराधी पार्वे तो श्रष्टकुलक नामक कर्मचारी के सम्मुख पेश करते थे। श्रष्टकुलक के बाद श्रभियुक्त को क्रमशः सेनापति, उपराजा और राजा के सम्मुख उपस्थित किया जाता था। राजा को भी स्वयं द्राड देने का श्रधिकार नहीं था । वह 'पवेणिपोत्यक' नामक कर्मचारी के सामने श्रभियुक्त को पेश करता था । इस प्रकार इतने राजकर्मचारियों के सम्मुख अपराधी साबित होने के अनन्तर ही किसी अभियुक्त को दएड मिल सकता था। श्रभियुक्त को छूटने के अवसर तो बहुत अधिक थे, पर द्राड तभी मिल सकता या, जब उसका श्रपराध पूर्णतया साबित हो जावे । १

लिच्छवियों का वह शक्तिशाली राज्य समीप के साम्राज्यवादी राजाओं की दृष्टि में कांट्रे की तरह चुम रहा था। जिस समय मगध के सम्राटों ने अपनी शक्ति का विस्तार, गंगा के उत्तर में राजाओं को परास्त कर, करना प्रारम्भ किया, तो

<sup>1.</sup> AtthaKatha (Commentary of Buddhaghosa on Mahaparinibban-Suttanta)

लिच्छवि राज्य देर तक उनका सामना नहीं कर सका । लिच्छवी राज्य की स्वेतर्न्त्रता का किस प्रकार विनास हुआ, इस पर हम आगे चल कर विचार करेंगे।

# विदेह राज्य

मिथिला का विदेहराज्य भारतीय इतिहास में बहुत प्राचीन है। ब्राह्मण् प्रन्थों श्रीर उपनिषदों में इसका उल्लेख श्राता है। इस देश के राजा जनक वैदिक साहित्य श्रीर श्रध्यात्म विद्या के बहुत भारी पण्डित होते थे। बृहदारण्यक उपनिषद् में विदेह के राजा जनक की परिषद में श्रध्यात्म विद्या सम्बन्धी विवादों का उल्लेख बड़े विस्तार के साथ किया गया है। रामायण् भ महाभारत श्रीर प्रराणों में विदेह के राजाश्रों का बड़े विस्तार से वर्णन श्राता है। हमें इस इतिहास में उनका उल्लेख करने की श्रावश्यकता नहीं।

बौद्ध साहित्य में भी विदेह राज्य के श्रानेक राजाश्रों का वर्णन मिलता है । जातक ग्रन्थों में विदेह के राजाश्रों के सम्बन्ध में श्रानेक कथायें लिखी गई हैं। 3

इन सब प्रमाणों से ज्ञात होता है कि विदेह राज्य में पहले राजतन्त्र शासन विद्यमान था। प्राचीन वैदिक काल, रामायण काल तथा महाभारत काल में विदेह में वंशक्रमानुगत राजा होते थे। पर बौद्ध काल में इस देश में राजतन्त्र शासन का अन्त हो गणतन्त्र शासन की स्थापना हो चुकी थी। भारत के विविध राज्यों में भी मिन्न भिन्न समयों में शासन विधान में परिवर्तन होते रहे हैं, यह बात ध्यान देने योग्य है। कुरु, पाञ्चाल आदि राज्यों में प्राचीन समय में वंश कमानुगत राजाओं का शासन था, पर कौटलीय अर्थशास्त्र के समय में उन में

<sup>1.</sup> बाहमीकि रामायण, बालकाएंड, सर्ग ६६-७३

<sup>2.</sup> महाभारत, शान्ति पर्ध, अ० १=

<sup>3.</sup> Cowell Jatak, vol iii, p. 222. vol. ii, p. 27

गण राज्य स्थापित हो चुका था। यही बात, विदेह राज्य की है। राजतन्त्र से गणतन्त्र में यह परिवर्तन किस प्रकार श्राया, इस सम्बन्ध में हमें कोई निर्देश भारतीय साहित्य में नहीं मिलते। प्राचीन ग्रीक राज्यों में इसी प्रकार के परिवर्तन होते रहे थे। वहां श्रनेक राज्यों में एकतन्त्र शासन के पश्चात गणतंत्र शासन की स्थापना हुई थी। कुछ राज्यों के इतिहास हमें ज्ञात भी हैं। यही कारण है, कि प्राचीन ग्रीक इतिहास बहुत महत्वपूर्ण तथा विवेचनीय बन गया है। भारत के इन प्राचीन राज्यों के सम्बन्ध में भी यदि राजतन्त्र शासन से गणतन्त्र शासन में परिवर्तित होने का वृत्तान्त उपलब्ध हो सके, तो प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व बहुत श्राधिक बढ़ जावेगा। परन्तु खेद यही है कि इस सम्बन्ध में कोई भी महत्व पूर्ण निर्देश श्रव तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

पर विदेह राज्य के सम्बन्ध में एक इस प्रकार के निर्देश का उछेल करना शायद श्रवुचित नहीं होगा। महाभारत शान्तिपर्व में कथा श्राती है कि विदेह का राजा जनक श्रपने बहाज्ञान में इतना लीन हो गया था, कि राज्य की परवाह करनी भी उसने बन्द करदी थी। वह इतना निर्द्वेन्द्र श्रोर विमुक्त होगया था, कि मोक्ष उस को नजर सा श्राने लगा था। यही कारण है कि उसका कहना था कि—

"जन मेरे पास कोई घन न हो, तभी मेरे पास अनन्त घन होगा। अगर मिथिला आग द्वारा भस्म भी हो जाय, तो मेरा क्या निगड़ता है।"

जिस राजा की यह मनोवृत्ति हो, वह वैयक्तिकरूप से चाहे कितना ही उंचा श्रीर महात्मा क्यों न हो, पर श्रपनं राजकार्य को वह कभी सफलता पूर्वक नहीं कर सकता। राजा जनक की यह मनोवृत्ति होने पर उस की धर्मपत्नी ने उसे बहुत समभाया। उसने यह भी श्रपील की कि तुम श्रपनी उस प्रतिज्ञा को याद करो, जो तुमने राज्याभिषेक के समय में की थी। उसने कहा—तुम्हारी प्रतिज्ञा श्रीर थी, पर तुम्हारे कर्म त्रिलकुल दूसरी तरह के हैं। उसने यह भी कहा, कि तुम धर्म का सच्चे श्रयों में पालन राजधर्म का श्रनुसरण करते हुवे ही भली भांति कर सकते हो। पर उसे समभा में नहीं श्राया, इसी लिये महाभारतकार

कहते हैं—'इस दुनिया में राजा जनक कितना तत्वज्ञानी प्रसिद्ध है, पर वह भी। . मूर्वता के जाल में फंस गया था । ११%

 विदेह राजाजनक के सम्बन्धामें महत्वपूर्ण क्लोकों को हम महाभारत से उद्घृत करते हैं—

श्रिप गार्थाः पुरागीतां जनकेन चदन्त्युतः। निर्द्धन्द्वेन चिमुक्तेन मोत्तं समनुपश्यता ॥ १८ ॥ श्रनन्तं चत मे वित्तं यस्य मे नास्ति किञ्चन । मिथिलायां प्रदीप्तायां नमे किचित्प्रद्द्यते ॥ १८ ॥ प्रज्ञाप्रासादमाद्या न शोचेच्छोचतो जनान् । जगतीस्थोऽथवादिस्थो मन्दनुद्धिनं चेक्तते ॥ २० ॥ महा० शान्ति० श्र० १०६

कथयन्ति पुराष्ट्रत्तमितिहास मिमं जनाः। विदेहराहः संवादं भार्यया सह भारत ॥ २ ॥: उत्सुज्य राज्यं भिद्धार्थं कृतबुद्धि मरेश्वरम् । विदेह राजमहिषी दुः खिता प्रत्यभाषत ॥ ३॥ धनान्दपत्यं मित्राणि रत्नानि विविधानि च। पन्धानं पावनं हित्वा जनको मौड्यमास्थितः ॥ ४ ॥ तं ददशी प्रिया भार्या भैनवृत्तिमिकंचनम्। धानामुष्टि मुपासीनं निरीहं गतमत्सरम्॥ ५॥. तमुवाच समागत्य भर्तारमकुतोभयम्। कुद्धा मनस्विनी भार्या विविक्ते हेतुमद्वचः॥६॥ कथमुत्सुज्यं राज्यं स्वं धनधान्यसमन्वितम्। कापालीं वृत्तिमास्थाय घान्यम्पि मुपाससे ॥ ७॥ प्रतिक्षा तेऽन्यथा राज्ञन् विचेषः चान्यथा तव । यद्राज्यं महदुत्सुष्य खल्पे लुभ्यसि पार्थिव ॥ 🗷 ॥: श्रियं हित्वा प्रदीप्तां त्वं भ्ववत् सम्प्रति चीष्यसे । श्रपुत्रा जननी तेऽद्य कौशल्या चापतिस्त्वया १२ ॥ श्राश्रिताः धर्मकोमास्त्वां चित्रयाः पर्युपासते। त्वत्यशामभिकांचन्तः कृपणाः फलहेतुकाः ॥ १३॥ तांध्य त्वं विफलान् इत्या कं नु लोकं गमिष्यसि ॥ १४ ॥ । संतार के इतिहास में कितने राजाओं ने अपने राजसिंहासन का अन्त इसिलिये कर दिया है, क्योंकि वे अपने राजधर्म की उपेक्षा कर प्रजा पर अत्यानार करते थे। ऐसे कितने राजाओं के वृत्तान्त हमें ज्ञात हैं। पर भारतीय इतिहास में राजा जनक का एक ऐसा उदाहरण भी है, जिसने ब्रह्मज्ञान में लीन होकर अपने राजधर्म की उपेक्षा कर दी थी। कारण चाहे कोई भी क्यों न हो, पर किसी भी राज्य में राजधर्म की उपेक्षा को सहन नहीं किया जा सकता। "मिथिला चाहे आग से भस्म भी क्यों न हो जावे, मेरा तो उस से कुछ नहीं विगड़ता।" यह मनोवृत्ति एक वीतराग योगी के लिये कितनी ही ऊंची क्यों न हो, पर एक राजा के लिये इसे कभी ज्ञमा नहीं किया जा सकता। राजा के लिये यह मनोवृत्ति ठीक वैसी ही है, जैसी कि रोमन सम्राट् नीरो की थी, जो कि रोम में आग लगने पर स्वयं बांसुरी बजाता हुआ उस दृश्य को देख कर खुश हो रहा था। सम्भव है कि विदेह राजा की इस मनोवृत्ति के कारण जनता ने उस के विरुद्ध विद्रोह कर दिया हो और अपने राज्य में गणतन्त्र शासन की स्थापना कर ली हो।

विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी। जातक ग्रन्थों के श्रनुसार यह नगरी सात योजन विस्तृत थी। मिथिला वैशाली से ३५ मील उत्तर पश्चिम में स्थित थी।

विदेह राज्य के सम्बन्ध में अनेक महत्त्व पूर्ण बार्ते बौद्ध प्रन्थों से ज्ञात होती हैं। यह व्यापार का एक बहुत बड़ा केन्द्र था। दूर दूर से व्यापारी लोगे. विदेह में व्यापार के लिये आया करते थे। जिस समय महात्मा बुद्ध सावट्ठी (आवस्ती—कोशल राज्य की राजधानी) ठहरे हुवे थे, तो उनका एक शिष्य

धानामुष्टेरिहार्थश्चेत् प्रतिक्षा ते विनश्यति । का वाहं तव को मे त्वं कश्च ते मय्यनुग्रहः ॥ २१ ॥ प्रशाधि पृथिवीं राजन यत्र तेऽनुग्रहोभवेत् ॥ २२ ॥

सत्वज्ञा जनको राजा लोकऽस्मिश्चिति गीयते। सोऽप्यासीन्मोहसम्पन्नो मा मोहवशमन्वगा॥ ३७॥ महा० शान्तिः अ० १=

4. Cowell-Jatak vel, iji, p. 222

श्रातेक गाड़ियों में भागड़ ( न्यापारीय पदार्थ) भर कर विदेह में विक्रय के लिये ले गया और वहां उन्हें बेच कर उनके बदले में अन्य माल खरीद कर श्रावस्ती ले आया। १ इसी प्रकार अन्य भी अनेक निर्देश विदेह के व्यापार के सम्बन्ध में मिलते हैं!

विदेह में दान प्राय भी खूब होता था। साधीन जातक में मिथिला के एक राजा का वर्णन आता है जिसने अपने नगर के चारों मुख्य द्वारों पर, नगर के ठीक मध्य में और अपने राजप्रासाद में छः दान गृहों का निर्माण कराया था। इन दान गृहों में प्रतिदिन छः लाख दीनारें दान में दी जाती थीं। विदेह राज की कीर्ति इस दानशीलता के कारण सम्पूर्ण भारत में ज्याम हो गई थी।

विदेह राज्य भी विज्ञिराज्य में सिम्मिलित था । जिस समय मगध राज अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुवे उस पर आक्रमण किया, तभी इस की स्वतन्त्रता का अन्त हुआ।

### विजि राज्य संघ

लिच्छिव, विदेह श्रीर श्रन्य छः गण्राज्यों से मिल कर एक संघ बना हुआ था, जिसे विज्ञ राज्यसंघ कहते थे । लिच्छिव श्रीर विदेह के श्रितिस्क इस संघ में जो राज्य सम्मिलित थे, उन में से कुग्डियाम के ज्ञातृकगण के सम्बन्ध में हमें जैन साहित्य से विशेष परिचय मिलता है। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर ज्ञातृक जाति के चित्रय थे श्रीर ज्ञातृक गण् में उत्पन्न हुवे थे। उनका पिता सिद्धार्थ ज्ञातृक गण् के प्रमुख नेताश्रों में एक था। इस लिये जैन साहित्य में कुग्डियाम के ज्ञातृक राज्य का विशेष रूप से उल्लेख श्राना सर्वथा स्वभाविक है।

ज्ञातृक राज्य के शासन के सम्बन्ध में डा॰ हार्नले ने जैन साहित्य के आधार पर इस प्रकार लिखा है—वहां का शासन एक सभा (सीनेट) द्वारा

<sup>1.</sup> Dhammapala's Paramatthadipani on theragatha pt. iii, p. 277-278

<sup>2.</sup> Cowell-Jatak, vol. iv, p. 224

होता था, जिस में चत्रिय परिवारों के मुख्य नेता सम्मिलित होते थे। इस सभा के श्रध्यन्न को राजा कहते थे, जो उपराजा और सेनापित की सहायता से शासन का संचालन करता था। ?

ज्ञातृक राज्य के निवासी आचार्य पार्श्वनाय के अनुयायी थे। उन का जीवन बहुत पवित्र था। वे किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते थे। वे मांस नहीं खाते थे।

विज्ञित्त अन्य भी पांच राज्य सम्मिलत थे—शासन का स्दरूप क्या था, इस सम्बन्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण सन्दर्भ महापरिनिज्वीण सुत्त में उपलब्ध होता है । जिस समय मगधराज अजातशत्रु ने विज्ञि राज्यसंघ पर आक्रमण करने के सम्बन्ध में सलाह करने के लिये अपने प्रधानमन्त्री वस्सकार को महात्मा बुद्ध के पास मेजा, तो उन्होंने अपने शिष्य आनन्द को सम्बोधन करके कहा—

''त्रानन्द ! क्याः तूने सुना है. कि विज्ञित लोग एक साथ एकत्रित होकरः बहुधा अपनी समार्थ करते हैं ?

''हां भगवन् ! सुनाः है ।

"श्रानन्द ! जब तक विज्ञ एक साथ एक ब्रित होकर बहुधा श्रापनी. सभार्ये करते रहेंगे, तब तक श्रानन्द ! विज्ञियों की वृद्धि ही समम्मना, हानि. नहीं ।

"क्या त्रानन्द! तूने सुना हैं, कि विज्ञि लोग एक हो बैठक करते हैं, रे एक हो उत्थान करते हैं और एक हो राजकीय कार्य्य की सम्भाल करते हैं।

राहुस सांस्कृत्यायन—बुद्धचर्या ५२१ पृ०

<sup>1.</sup> Hoernle-Uvasagadasao vol. ii, p. 6

२ श्रद्धकथा में इसको इस प्रकार स्पष्ट किया गया हैं—
"श्रावश्यक वैठक के विगुल (सिंत्रपात भेरी) के शब्द को सुनते ही
खाते हुवे भी, श्राभूषण पहनते हुये भी, वस्त्र पिहनते हुये भी, श्रधणाये
ही, श्रधभूषित ही, वस्त्र पिहनते हुवे ही एक (समान) हो जमा होते हैं।
जमा हो सोच कर मन्त्रणा कर कर्चव्य करते हैं।"

र हां भगवन ! सुना है।

"श्रानन्द! जब तक विज्ञ लोग एक हो बैठक करते रहेंगे, एक हो उत्यान करते रहेंगे, श्रीर एक हो राजकीय कार्य की सम्भाल करते रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही समभाना हानि नहीं।

"क्या श्रानन्द, तूने सुना है, कि विद्या लोग, जो श्रपने राज्य में विहित है, उसका उल्लंबन नहीं करते, जो विहित नहीं है, उस का श्रनुसरण नहीं करते। जो•पुराने समय से विज्ञिलोगों में नियम चले श्रारहे हैं, उन का पालन करते हैं ?

''हां भगवन मैंने सुना है।

"श्रानन्द! जन तक विज्ञालोग जो श्रपने राज्य में विहित है, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, जो विहित नहीं है, उसका श्रद्धारण नहीं करेंगे, जो पुराने समय से विज्ञा लोगों में नियम चले श्रारहे हैं, उनका पालन करते रहेंगे, तनतक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं।

"क्या त्रानन्द! तूने सुना है, विज्ञयों के वृद्ध (महल्लक) नेता हैं, उनका वे सत्कार करते हैं, उन्हें वे बड़ा मान कर उनकी पूजा करते हैं, उनकी बात को सुनने तथा ध्यान देने योग्य समक्तते हैं ?

''हां, भगवन् , सुना है ।

"श्रानन्द! जत्र तक विज्ञियों में वृद्ध ( महलक ) नेता रहेंगे, उनका वे सत्कार करते रहेंगे, उन्हें वे बड़ा मानकर उनकी पूजा करते रहेंगे, उनकी बात को सुनने तथा ध्यान देने योग्य समस्तते रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं।"

इस संदर्भ से वज्जी राज्य संघ के शासन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है, इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

वज्जी संघ का धन्त मगध् राज श्रजात शत्रु द्वारा किया गया, इसका वृत्तान्त हम श्रागे चल कर लिखेंगे ।

१. महापरि निब्बाण सुत्त ( बुद्धचर्या ) पृ० ५२०-५२१

## मल्लराज्य

महात्मा बुद्ध के समय में महा जाति के क्षत्रियों के दो राज्य विद्यमान थे—कुशीनारा का महराज्य और पावा का महा राज्य । बौद्ध काल में महराज्य के महत्व का अनुमान इसी बात से किया जा सकता है कि इसकी गणना पोडश महाजानपदों में की गई है । महराज्य बहुत प्राचीन हैं । महाभारत में इनका जिकर आता है । जिस समय पांगडवों ने दिग्विजय की थी, तो भीमसेन पूर्वदिशा का विजय करते हुवे महराज्य भी गया था और उनके साथ भी उसका युद्ध हुआ था । महाभारत में अन्यत्र महों का उहिल अह, वह और कलिङ के साथ किया गया है ।

कुशीनारा का महत्त्व इसिलये बहुत श्रिषिक है, क्यों कि महात्मा बुद्ध का स्वर्गवास (महापरिनिर्वाण) इसी नगरी में हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि महात्मा बुद्ध को इस नगर से विशेष स्नेह था और वे वहीं पर मरना चाहते थे। वे पाता में बीमार पड़े थे। पर अपनी श्रन्तिम जीला कुशीनारा में समाप्त करने की इच्छा से वे वहां पर चले आये थे। उन्होंने अपने प्रधान शिष्य आनन्द को विशेष रूप से मछों के पास यह सूचना देने के लिये भेजा था, कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण होने वाला है, श्रतः मछ लोग मिल जावं।

'आनन्द! कुतीनारा में नाकर कुतीनारावानी महीं को कही— है वाशिष्ठो ! श्रान रात के पिछले पहर तथागत का परिनिर्वाण होगा। चलो वाशिष्ठो चलो वशिष्ठो, पीछे श्रफतोस मत करना कि हमारे ग्राम चेत्र में तथागत का परिनिर्वाण हुशा, लेकिन हम श्रन्तिम काल में तथागत का दर्शन न कर पाये।"

श्रानन्द ने कहा-- 'श्रच्छा भगवन् ।

''श्रायुष्मान् श्रानन्द चीवर पहिन कर, पत्रिचीवर ले, श्रकेले ही छुरीनिरा में प्रविध हुवे। उस समय छुरीनिरा के महा किसी कीर्य से सन्यागार

R. Ariguttara Nikaya vol. iv, p. 252

२. महाभारत, सभैपिर्व ३०। ३

सन्यागार (सभा भवन ) में जमा हुवे थे। तज आयुष्मान् आनन्द जहां कुशीनारा के मछों का सन्यागार था, वहां गये।" जाकर उन्हों ने मछों को महात्मा बुद्ध का सन्देश सुना दिया। मछ लोग किस प्रकार दुखित हो महात्मा बुद्ध के आन्तिम दर्शन करने के लिये गये, इसका अत्यन्त विस्तृत वर्णन महापरिनिन्वाण सुत्त में उपलब्ध होता है।

जिस समय महात्मा बुद्ध के महापरिनिञ्वाण का समाचार सुनाने के लिये आनन्द कुरानिरा गया, उस समय भी वे अपने सन्यागार में एकत्रित हो सभा कर रहे थे | इसी प्रसंग से मछ राज्य के शासन विधान के सम्बन्ध में कुछ अन्य महत्त्व पूर्ण वातें भी ज्ञात होती हैं । लिञ्छिव और शाक्य राज्यों की तरह मछों में भी सन्यागार के होने में तो कोई सन्देह हो ही नहीं सकता | पर मल्लों के आठ 'प्रमुखों' की सूचना भी महापरिनिञ्वाण सुत्त से मिलती है | मछों में आठ प्रमुखों' की सूचना भी महापरिनिञ्वाण सुत्त से मिलती है | मछों में आठ प्रमुख होते थे । सम्भवतः शासन का कार्य आठ प्रमुखों में निहित था, जो सन्यागार में किये गये निर्णयों को किया में परिणत करते थे | इसी प्रकार 'पुरुप' नामक छोटे राज-कर्मचारियों का भी जिकर आता है, जो विविध कार्यों को सम्पादित करते थे |

कुसीनारा वर्तमान समय में गोरखपुर जिले में जहां किसया नामी गांव है वहां पर स्थित था। किसया गोरखपुर से ३० मील पूर्व में स्थित है। इस विषय पर ऐतिहासिकों में विवाद रहा है कि किसया ही कुसीनारा था या नहीं। विन्सेन्ट ए. स्मिथ के अनुसार कुसीनारा नैपालराज्य की तराई में स्थित था। पर अब यह बात भली भांति सिद्ध हो गई है कि किसया ही प्राचीन कुसीनारा है। कारण यह कि पुरातत्व विभाग के अन्वेपणों से किसया के समीप विद्यमान एक प्राचीन स्तूप के अन्दर एक ताम्रपत्र उपलब्ध हुआ है, जिस पर निम्नलिखित वाक्य उत्कीण हैं—

'[ परिनि ] र्वाण-चैत्य-ताम्रपट्ट'

१. महापरि निव्वाण सुत्त ( बुद्धचर्या ) पृ० पृथर-पृथप्

<sup>2.</sup> V. A. Smith-Early History of India. p. 159

इस लेख के प्राप्त होने के पश्चात् कसिया को ही प्राचीन कुसीनारा स्वीकृत कर लिया गया है।

मल्लों का दूपरा राज्य पावा में था । किन्छ्वम ने पावा को गोरखपुर जिले के पडरौना के साथ मिलाया है, जो गएडक नदी के तीर पर कुसीनारा से १२ मील उत्तर पूर्व में स्थित है। महापरिनिज्ञानपुत्त के अनुसार महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अन्तिम भोजन इसी स्थान पर किया था और यहीं पर वे वीमार पड़ गये थे। बीमारी की दशा में ही वे एक दिन में पावा से कुसीनारा आगये थे। किसया और पडरौना में अन्तर केवल १२ मील है। इस लिये सम्भव है कि पडरौना के सभीप ही कहीं प्राचीन पावा नगरी स्थित हो।

कुसीनारा श्रीर पावा के श्रातिरक्त, महों के श्रन्य भी श्रनेक नगर थे। चुह्नगग में मल्लों के एक श्रन्य नगर का जिकर श्राता है, जिसका नाम था श्रन्तिया। कुछ समय के लिये महात्मा चुद्ध इस नगर के विहार में भी रहे थे। श्रमुक्तर निकाय में एक श्रन्य महा नगर का उहेल श्राता है जिसे उरवेल कप्प कहते थे। यहां भी महात्मा चुद्ध ने कुछ समय निवास किया था। श्रम्मूषिया व उरवेलकष्प कोई पृथक् राज्य नहीं थे। ये मल्लराज्यों के श्रन्तर्गत नगर मात्र थे।

गङ्गा के उत्तर में विद्यमान अन्य अनेक गण्राज्यों की तरह मल्लराज्यों का अन्त भी मगधराज अजातरात्रु द्वारा किया गया ।

### अन्य गण्राज्य

बौद्ध साहित्य में जिन गणराज्यों का बार बार उल्लेख श्राया है, उन का वर्णन हम समाप्त कर चुके हैं। पर उनके श्रातिरिक्त कुछ श्रन्य राज्य भी हैं, जिन का एक दो बार उल्लेख श्राता है। वे निम्न लिखित हैं—

<sup>1.</sup> Chullavagga vii, I

<sup>2.</sup> Fausball-Jatak, vol. I pp. 65-66

<sup>3.</sup> Anguttara nikaya vol. iv, p. 438

<sup>4.</sup> Samyutta nikaya, pt. v, p. 228

- (१) अल्लकप के बुली
- (२) देवदह और रामगाम के कोलिय
- (३) पिप्रालिवन के मोरिय
- ( ४ ) सुसुमार पर्वत के भगग
  - ( ४ ) केसपुत्र के कालाम

महात्मा बुद्ध के महापरिनिज्ञान के पश्चात् इन गण्राज्यों की त्रोर से यह मांग पेश की गई थी कि हमें भी भगनान् के भस्मावशेष का त्रंश मिलना चाहिये, ताकि हम उस के उचित सम्मान के लिये स्तूप श्रादि का निर्माण कर सर्के। पिन्यलीवन के मोरियों के श्रतिरिक्त अन्य राज्यों की मांग पूर्ण भी हो गई थी। पर मोरिय लोग बहुत पीछे पहुंचे थे, तब तक बुद्ध के शरीर के भस्मावशेष बांटे जा चुके थे। उन्हें राख के श्रङ्कारों को लेकर ही सन्तुष्ट होना पड़ा था।

बौद्ध साहित्य में कुछ ऐसी क्यायें भी उपलब्ध होती हैं, जिन में कोलिय, मोरिय ब्रादि चित्रय जातियों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। उन्हें उद्धृत करना इस इतिहास के लिये विशेष उपयोगी प्रतीत नहीं होता। ये सब राज्य भी गंगा के उत्तर ब्रोर गणडक नदी के पूर्व में विद्यमान थे। ये छोटे छोटे नगरराज्यों (City states) के रूप में थे। जनता सन्यागार में एकित्रन होकर ब्रापने सामूहिक ब्रोर शासन सम्बन्धी विषयों का निर्णय किया करती थी। प्राचीन ग्रीक नगरराज्यों की तरह इनका विस्तार भी बहुत अधिक नहीं था। छोटी छोटी बस्तियों ने ही राज्य का रूप धारण किया हुब्रा था। इन राज्यों के परस्पर युद्ध भी होते रहते थे। एक जातक कथा में शाक्यों ब्रोर कोलियों के परस्पर सगड़ों का वर्णन किया गया है।

ये गण्राज्य भी मगध के बढ़ते हुवे साम्राज्यवाद द्वारा नष्ट किये गये। मगध का साम्राज्यवाद किस प्रकार गंगा के उत्तर में विद्यमान गण्राज्यों को नष्ट करने में प्रयत्नशील था, इस पर हम फिर विचार करेंगे।

६. महापरिनिब्बाण सुत्त ( बुद्धचर्या ) पृ०५४६

R Cowell-Jatak, vol. v. p. 219

# तीसरा अध्याय

# गगाराज्यों की कार्य विधि

महात्मा बुद्ध का प्रादुर्मीव एक गण्राज्य व संवराज्य में हुन्ना था। उन का जीवन संघ के वातावरण में व्यतीत हुन्ना था। यही कारण है कि जब उन्होंने न्नान वार्मिक सम्प्रदाय की स्थापना की, तो उसे 'भिन्नुसंघ' का नाम दिया। श्रपने धार्मिक संघ की स्थापना करते हुने उन्होंने स्वामाविक रूप से श्रपने समय में विद्यमान राजनीतिक संघों का श्रनुसरण किया श्रीर उन्हीं के नियमों तथा कार्य-विधि को श्रपनाया। यह बात बौद्ध साहित्य से मली मांति स्पष्ट हो जाती है। जिस समय मगधराज श्रनातशत्रु का प्रधानमन्त्री वस्सकार महात्मा बुद्ध के पास बिज राज्यसंघ के उपर श्राक्रमण करने के सम्बन्ध में परामर्श करने के बिये गया, उस समय महात्मा बुद्ध ने सात बार्ते कहीं, जिन के कायम रहने

तक विज्ञ संघ कभी नष्ट नहीं हो सकता, अपितु उन्नति ही करता जावेगा । इन सात

बातों को हम पहले उद्धृत कर चुके हैं। श्रतः यहां फिर लिखने की श्रावश्यकता

नहीं । परन्तु वस्सकार के वापिस जाने के कुछ ही देर बाद महात्मा बुद्ध ने भिच्नुओं

को एकत्रित कर उन्हीं सात बातों का कुछ थोड़े से परिवर्तन के साथ उपदेश दिया।

हम इस प्रकरण को महापरिनिञ्चानसुत्तांत से यहां उद्धृत करते हैं—
''तत्र भगवान् ने वस्सकार बाह्मण के जाने के थोड़ी ही देर बाद ब्रायुष्यान्

श्रानन्द को श्रामंत्रित किया।

''नाद्यो, त्रानन्द! तुम जितने भिन्नु राजगृह के त्रासपास विचरते हैं, उन सब को उपस्थान शाला में एकत्रित करो।'

'' 'अच्छा, भगवन्'

" 'भगवन् , भित्तु संघ को एकत्रित कर दिया । अब आप आज्ञा करें।'

"तत्र भगवान् त्राप्तन से उठ कर जहां उपस्थान शाला थी, वहां गये श्रीर विके हुने श्राप्तन पर बैठ गये। बैठ कर भगवान् ने भिचुश्रों को प्तम्बोधन कर के कहा—

'भिचुत्रो ! तुम्हें सात त्रपरिहाणीय धर्मों का उपदेश करता हूं । उनका ध्यान से श्रवण करो ।

'' 'कहिये, भगवन् , !

" 'भिज्ञुत्रो, जन तक भिज्ञु लोग एक साथ एकत्रित हो कर बहुधा अपनी सभायें करते रहेंगे, तब तक भिज्ञुत्रो ! भिज्ञुत्रों की वृद्धि समक्तना, हानि नहीं ।

"जन तक भिच्च श्रों ! भिच्च लोग एक हो बैठक करते रहेंगे, एक हो उत्थान करते रहेंगे और एक हो संघ के कार्यों को सम्पन्न करते रहेंगे, तब तक भिच्च श्रों की वृद्धि ही समफ्तना, हानि नहीं ।

- "'जब तक भिच्चु श्रो ! भिच्च लोग जो अपने संघ में विहित है, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, जो विहित नहीं है, उसका अनुसरण नहीं करेंगे, जो प्राने भिच्चु श्रों के नियम चले आरहे हैं, उनका पालन करते रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं।
- "'जब तक भिच्चुत्रों ! भिच्च लोग जो अपने में बड़े धर्मानुरागी, चिर प्रव्रजित, संघ के पिता, संघ के नायक, स्थविर भिच्च हैं, उनका सत्कार करते रंहेंगे, उन्हें वे बड़ा मान कर उनकी पूजा करते रहेंगे, उनकी बात को सुनने तथा ध्यान देने योग्य समभते रहेंगे, तब तक उन की वृद्धि ही होगी, हानि नहीं।
- "'जब तक भिन्नुश्रो! भिन्नु लोग पुनः पुनः उत्पन्नं होने वाली तृष्णा के वश में नहीं पड़ेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं।
- '' 'जब तक भिच्चुत्रों ! भिच्च लोग वन की कुटियों में निवास करने की इच्छा वाले रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं !
- "'जन तक भिच्नुश्रो ! भिच्नु लोग यह स्मरण रखेंग, कि भविष्य में मुन्दर, ब्रह्मचारी संघ में सिम्मिलित हों श्रोर सिम्मिलित हुवे लोग ब्रह्मचारी रहते हुवे मुख से निवास करें, तब तक भिच्नु संघ की वृद्धि होगी, हानि नहीं।

"'भिनुयों! जब तक ये सात अपरिहाणीय धर्म भिनुयों में रहेंगे। जब तक भिन्नु इन सात अपरिहाणीय धर्मों में दिखाई देंगे, तब तक भिन्नु संघ की वृद्धि ही होगी, हानि नहीं।"

इस उद्धारण से स्पष्ट है कि अपने संघ के लिये महात्या बुद्ध ने जिन सात अनुल्लंघनीय धर्मों का प्रतिपादन किया है, वे प्रायः दही हैं, जिनका महत्वः विज्ञातंव में विद्यमान था। इन में से पहले चार धर्म तो विल्कुल वे ही हैं।

यह बात बिल्गुल स्तृष्ट तथा स्वाभाविक है, कि महात्मा बुद्ध अपने धार्मिक संब का निर्माण करते हुवे अपने समय के प्रचलित राजनीतिक संबों का श्रानुपरण करें। इस में कोई सन्देह नहीं कि महात्मा बुद्ध ने अपने धार्मिक संब की विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार अनेक नवीन नियमों का भी निर्माण किया होगा, पर उन के स्वरूप, कार्यविधि आदि में राजनीतिक संबों से बहुत बुद्ध सादश्य होगा, यह बात सर्वथा स्पष्ट और स्वाभाविक है। राजनीतिक संबों की कार्यविधि से हमें विशेष परिचय नहीं है, पर सीभाग्यवशा भिचुतंब की कार्यविधि का वर्णन बड़े विस्तार के साथ बौद्ध प्रनथों में किया गया है। उसी को दिष्ट में रखकर हम यहां संघराज्यों की कार्यविधि पर प्रकाश हालने का प्रयत्न करेंगे।

भिचु संघ के सदस्यों के बैठन के लिये पृथक् पृथक् श्राप्तन होते थे। श्राप्तनों की व्यवस्था करने के लिये एक पृथक् कर्मचारी होता था, जिसे 'श्राप्तन प्रज्ञापक' कहते थे। वेशाली की महा सभा में श्रजित नाम के भिच्च को इस पद पर नियुक्त किया गया था। चुल्लवग्ग में लिखा है—

"उम समय अजित नामका दश वर्षीय (जिस की उपंतपदा हुवे दशा वर्ष ज्यतीत हो गये हों ) भिच्च भिच्चसंव का प्रतिमोच्चोद्देशक ( उपोसथ के दिन भिच्च नियमों की आवृत्ति करने वाला ) था । संव ने आयुष्मान अजित को ही। स्यिति भिच्चओं का आसनप्रज्ञापक नियत किया।"

१. महापरिनिब्बाण सुत्तान्त ( बुद्धचर्या ) पृ० ५२३. ५२८ ।

<sup>2.</sup> Chullavagga xii, 2, 7 ( Sacred Books of the East, xx, 408 )

सं। में जिप विषय पर विचार होता हो, उसे पहले प्रस्ताव के रूप में सा किया जाता था। पर प्रस्ताव को उपस्थित करने से पूर्व पहले उसकी सूचना देनी होती थी। इस सूचना को 'ज्ञिस' कहते थे। ज्ञिस के जाद प्रस्ताव को जाकायदा उपस्थित किया जाता था। प्रस्ताव के लिये बौद्ध साहित्य में पारिमा-पिक शब्द 'प्रतिज्ञा' है। जो प्रस्ताव (प्रतिज्ञा) के पच्च में होते थे, वे चुप रहते थे। जो विरोध में होते थे, वे अपना विरोध प्रगट करते थे। यदि प्रस्ताव उपस्थित होने पर संघ चुप रहे, तो उसे तीन बार पेश किया जाता था। तीनों बार संघ के चुप रहने पर उन प्रस्ताव को स्वीकृत समक्ष लिया जाता था। विरोध होने पर बहुसम्मति द्धारा निर्णय करने की प्रथा थी। हम इस प्रक्रिया को उदाहरणों द्धारा स्पष्ट करते हैं। राजगृह की महासभा में आयुष्मान् महाक एथप सभा को सम्बोधन करके कहते हैं—

"भिज्ञुत्रों, संघ मेरी बात को सुने । यदि संघ को पसन्द हो, तो संघ इन पांच सौ भिज्ञुत्रों को राजगृह में वर्षावास के समय पर्म और विनय का संगायन करने के लिये नियुक्त करे । इस काल में अन्य भिज्ञु लोग राजगृह में च जावें। यह इसि (सूचना) है।

"भिज्ञुत्रों, संघ मेरी बात को सुने । यदि संघ को पसन्द हो, तो संघ इन पांच सौ भिज्ञुत्रों को राजगृह में वर्षावास के समय धर्म त्रौर विनय का संगायन करने के लिये नियुक्त करें। इस काल में श्रन्य भिज्ञु लोग राजगृह में न जावें। जिस श्रायुक्मान को पांच सौ भिज्ञुत्रों का राजगृह में वर्षावास के समय धर्म श्रौर विनय का संगायन करने के लिये नियुक्त करना श्रौर इस काल में श्रन्य भिज्ञुत्रों को राजगृह में न जाना पसन्द हो, वह चुप रहे। जिस को पसन्द न हो, वह बोले।"

दूसरी बार फिर इसी वाक्य को दोहराया गया। तीसरी बार फिर इसी वाक्य को दोहराया गया।

ं उसके बाद महाकाश्यप ने कहा—

"संव इन पांच सौ भिज्जुओं को राजगृह में वर्णावास के समय धर्म श्रीर विनय का संगायन करने के लिये नियुक्त करने तथा इस काल में श्रन्य भिज्जुओं के राजगृह में न जाने के प्रस्ताव से सहमत है। संव को यह पसन्द है इस लिये चुप है। यह मेरी धारणा है।"

महात्मा बुद्ध के समय में उन्हीं के आदेश से निम्नलिखित प्रस्ताव संव के सम्भुख उपस्थित किया गया था—

"संघ मेरी वात को सुने । इस भिज्ञ उवाल से संघ के बीच में एक श्रपराध के सम्बन्ध में प्रश्न किये गये । कभी यह श्रपराध को स्वीकार करता है । कभी उपका निषेध करता है । कभी परस्पर विरोधी बातें कहता है । कभी दूसरों पर श्राच्चेप करता है । कभी जानता हुवा भी क्रुट बोलता है । यदि संघ पसन्द करे, तो भिज्ञ उवाल को 'तस्सपापीय्यसिका कम्म' का दग्रड दिया जावे । यह ज्ञिस (सूचना) है ।

"तंघ मेरी बात को सुने । इस भिन्नु उवाल से संघ के बीच में एक अपराध के सम्बन्ध में प्रश्न किये गये । कभी यह अपराध को स्वीकार करता है । कभी निषेध करता है । कभी परस्पर विरोधी बातें कहता है । कभी दूसरों पर आन्ने। करता है । कभी जानता हुआ भी भूठ बोलता है । संघ निश्चय करता है कि इस भिन्नु उवाल को 'तस्सपापीय्यसिका कम्म' का दग्ड दिया जावे । जो भिन्नु इस भिन्नु उवाल को 'तस्स पापिय्यसिका कम्म' का दग्ड देने के पन्न में हों, वे छपया चुप रहें । जो इसके पन्न में न हों, वे बोलें।

"फिर मैं इसी प्रस्ताव को दोहराता हूं— "फिर तीसरी वार मैं इसी प्रस्ताव को दोहराता हूं।

''यह निश्चय हो गया कि इस भिच्च उत्राल को 'तस्स पापीय्यसिका कम्म' का दग्र दिया जाने। इसी लिये संघ चुप है। यह मेरी धारणा है। '''

१. बुद्धचर्या पृ० ५४=, ५४६

R. Chullavagga 4, 11, 2 (Sacred Books of the East, xx, 29)

इन दो उदाहरणों से यह भन्नी भांति स्पष्ट हो जाता है कि भिच्च संघों में कार्यविधि किस प्रकार की थी, किस ढंग से ज्ञिस तथा प्रतिज्ञा (प्रस्ताव) पेश किये जाते थे।

भिच्न संघ के लिये 'कोरम' (Quorum) का भी नियम था। संघ की वैठक के लिये कम से कम वीस भिच्नुश्रों की उपस्थित श्रावश्यक थी। यदि कोई कार्य पूरे कोरम के विना किया जावे, तो उसे मान्य नहीं सम्भा जाता था।

गण्पूरक नाम के एक भिच्च कर्मचारी का कार्य ही यह होता था, कि वह कोरम को पूरा करने का प्रय न करे। यह संघ के अधिवेशन के लिये जितने भिच्च ओं की आवश्यकता हो, उन्हें एकत्रित करता था। आजकल की व्यवस्था-पिका सभाओं में जो कार्य ह्विन (Whip) करते हैं, प्रायः यह गण्पूरक पुराने भिच्च में वही कार्य करता था।

जिन प्रस्तावों पर किसी को विप्रतिपत्ति नहीं होती थी, वे सर्वसम्मित से स्वीकृत समभे जाते थे। उन पर वोट लेने की कोई श्रावश्यकता नहीं समभी जाती थी। उन पर विवाद भी नहीं होता था। परन्तु यदि किसी प्रश्न पर मतभेद हो, तब उस के पक्ष श्रोर विपन्न में भापण होते थे श्रोर बहुसम्मित द्वारा उसका निर्णय किया जाता था। बहुसम्मित द्वारा निर्णय होने को 'ये भूयस्सिकम्' व 'ये भूयसीयम्' कहते थे। बौद्ध ग्रन्थों में वोट के लिये 'छन्द' शब्द है। छन्द का दूसरा श्रर्थ स्वतन्त्र होता है। इस से यह ध्विन निकलती है कि वोट के लिये 'स्वतन्त्रना' को बहुत महत्व दिया जाता था।

वोट के लिये प्रयोग में आने वाले टिकटों को 'शलाका' कहते थे। वोट लेने के लिये एक भिन्नु कर्मचारी होता था, जिसे 'शलाका प्राहक' कहते थे, यह 'शलाका प्रहण' (वोट एकत्रित करना) का काम किया करता था।

शलाका ग्राहक नियुक्त करते हुवे निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता था-

<sup>8.</sup> Mahavagga ix, 4, 13. Mahavagga iii, 6, 6.

- १. जो अपनी रुचि के रास्ते न जावे
- २, जो द्वेप के रास्ते न जावे
- ३. जो मोह के रास्ते न जावे
- ४. जो भय के रास्ते न जावे
- ५. जो पहले से पकड़े रास्ते न जावे वर्तमान शब्दों में हम इन पांच बातों को इस प्रकार कह सकते हैं—
  - १. जो नियमों के अनुसार कार्य करे, वोट लेते समय स्वच्छन्द श्राचरणः न करे।
  - २. जो निष्यज्ञपात हो, किसी पद्म से द्वेष न करता हो ।
  - इ. जो किसी से पक्षपात न करे, किसी पक्ष से मोह न रखता हो।
  - थ. जो किसी शक्ति शाली दल या व्यक्ति के भय में न आसकता हो।
  - ४. जिसकी सम्मिति पहले से ही बनी हुई न हो, (जो prejudiced न हो)।

शलाका माहक को नियुक्त करने के लि.ये निम्नलिखित पद्धति का भारत्य किया जाता था—

जिस न्यक्ति का नाम शलाका ग्राहक के पद के लिये पेश किया जाता हो, पहले उस से यह स्वीकृति ले ली जाती थी कि यदि संघ उसे नियुक्त करे, तो वह इस पद को स्वीकृत कर लेगा। उसके पश्चात् कोई योग्य भिद्ध निस्नलिखित अस्ताव संघ के सम्मुख उपस्थित करता था—

"संघ मेरी वात को सुन । यदि संघ पसन्द करे, तो श्रमुक व्यक्ति को श शालाका प्राहक पद के लिये नियुक्त किया नावे । यह ज्ञप्ति है ।"

इसके पश्चात् नियमानुसार प्रस्ताव (प्रतिज्ञा) उपस्थित किया जाता था। वोट लेने के तीन ढंग थे— (१) गूढक (२) सकर्णजल्पक (३) विवृतक। चुछत्रग में इन तीनों पद्धतियों को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—

अत्येक भिन्नु की रालाका ग्राहक बताता था, कि इस रंग की रालाका इस पक्ष की है, तुम्हें जो पन्न अभिमत हो, उसकी रालाका उठालो । बोट देने वाले के रालाका उठा तेने पर वह उसे कहता था, तुमने कौनती रालाका उठाई है, यह किसी दूसरे को न कहना ।

- (२) सकर्ण जल्पक—जन नोट देने नाला भिन्नु शलाका माहक के कान में कह कर अपने मत को प्रगट करे, तो उसे 'सकर्ण जल्पक' निधि कहा गया था।
- (३) विदृतक—जन वोट खुले रूप में लिया जावे, तो विदृतक विधि होती थी।

जिन प्रश्नों पर भिच्च संघ में मतभेद होता था, उन पर अनेक वार बहुत गरमागरम बहस होजाती थी और निर्णय पर पहुंच सकना कठिन हो जाता था। उस दशा में संघ की एक उपसमिति बना दी जाती थी। इसे 'उब्बहिका' या 'उद्घाहिका' कहते थे। यह 'उद्घाहिका' विवाद ग्रस्त विषय पर भली भांति विचार कर उसका निर्णय करने में समर्थ होती थी। पर यदि इस में भी परस्पर विरोध शान्त न हो, तो 'ये भूयसीयम' के अतिरिक्त निर्णय का अन्य कोई उपाय नहीं रहता था।

उद्वाहिका द्वारा किस प्रकार कार्य होता था, इसे स्पष्ट करने के लिये हम बौद्ध साहित्य से एक उदाहरण उपस्थित करते हैं—

"तव उस विवाद के निर्ण्य करने के लिये संघ का अधिवेशन किया गया। पर उस विषय का निर्ण्य करते समय अनर्गल वहस होने लगी। किसी भी कथन का अर्थ स्पष्ट प्रतीत नहीं होता था। तव आयुष्मान् रेवत ने संघ के सस्मुख यह प्रस्ताव पेश किया—

'भगवन् , संत्र मेरी वात को सुने । हमारे इस विषय को निर्णय करते समय अनर्गल विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, किसी वात का भी अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो रहा । यदि, संघ को पसन्द हो, तो संघ इस विषय को उद्घाहिका (उपसमिति) के सुपूर्द करें।" श्रायुष्माम् रेवत के प्रस्तावानुसार चार प्राचीनक भिन्नु श्रोर चार पावेयक भिन्नु चुने गये। प्राचीनक भिन्नुश्रों में श्रायुष्मान् सर्वकामी, श्रायुष्मान् साढ़, श्रायुष्मान् चुद्रशोभित श्रोर श्रायुष्मान् वार्षभग्रामिक को लिया गया। पावेयक भिन्नुश्रों में श्रायुष्मान् रेवत, श्रायुष्मान् संभूत साण्यासी, श्रायुष्मान् यश काकंडपुत्त श्रीर श्रायुष्मान् सुमन। तब श्रायुष्मान् रेवत ने संघ के सम्मुख प्रस्ताव उपस्थित किया—

"भगवन्! संघ मेरी बात को सुने। हमारे इस विषय को निर्णय करते समय अनर्गल विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, किसी बात का भी अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो रहा है, यदि संघ को पसन्द हो, तो संघ चार प्राचीनक और चार पावेयक भिच्नुओं की उद्घाहिका को इस विवाद को शमन करने के लिये नियुक्त करे। यह ज्ञासि है। इस के बाद तीन वार प्रस्ताव उपस्थित किया गया और सब के सहमत होने के कारण उस विवाद ग्रस्त विषय को उद्घाहिका के सुपूर्द कर दिया गया।

संघ की वक्तृताओं तथा अन्य कार्य्य को उद्धिखित करने के लिये लेखक भी हुआ करते थे। महागोविन्द सुत्तांत (दीर्घनिकाय) के अनुसार "तातविंशदेव सुधम्म-सभा में एकत्रित हुवे और अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गये। वहां उस सभा में चार महाराज इस कार्य्य के लिये विराजमान थे, कि भापणों तथा प्रस्तावों को उद्धिखित करें।" तांतविंश देवों की सभा में 'महाराज' की उपाधि से युक्त लेखकों के उपस्थित होने की कल्पना में आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मनुष्यों में जो संस्थायें होती हैं, देवों में भी उन्हीं की कल्पना की जाती है। उस समय वौद्ध संघ तथा राजनीतिक संघों में इस प्रकार के सम्मानास्पद लेखक प्रस्तावों तथा भाषणों को उल्लिखित करने के लिये होते थे इसी लिये देव सभा में भी उन की सत्ता कल्पित की गई थी।

यदि कोई वक्ता संघ में भाषण करते हुवे वक्तृता के नियमों का ठीक प्रकार से पालन न करे, परस्पर विरोधी वार्ते बोले, पहले कही हुई बात को दोहराये, कटु भाषण करे या इसी प्रकार कोई अन्य अनुचित बात करे, तो उसे दोषी समभा जाता था और इस के लिये उसे उत्तरदायी होना पड़ता था। जो भिन्नु संघ के अधिवेशन में किसी कारण से उपस्थित नहीं सकें, उनकी सम्मित लिखित रूप से मंगा ली जाती थी। यह आवश्यक नहीं होता था कि इन असुप्रियत भिन्नुओं की सम्मित का निर्णय के लिये परिगणन अवश्य किया जावे पर उनकी सम्मित मंगाना आवश्यक समभा जाता था। उनकी सम्मित से उपस्थित भिन्नुओं को अपनी सम्मित वनाने में सहायता मिल सके, इस लिये यह व्यवस्था की गई थी।

बौद्ध संघ की इस कार्य विधि का श्रनुशीलन करने से यह मली मांति रपष्ट हो जाता है, कि संघ एक श्रान्यनत उन्नत तथा विकस्ति संस्या थी। कार्यविधि के नियमों की वारीकियों पर ध्यान दिया जाता था। यह हम पहले वता चुके हैं, कि बौद्ध संघ का निर्माण राजनीतिक संघों को सम्मृख रख कर किया गया या—कार्य्यविधि की ये सब बार्ते राजनीतिक संघों से ही ली गई थीं। बौद्ध संघ की कार्य विधि के श्रमुशीलन से यह बल्पना सुगमता के साथ की जा सकती है कि यही विधि राजनीतिक संघों में भी विद्यमान यी — उन में भी इस के श्रमुसार कार्य होता था।

# चेथा ग्रध्याय अवन्ती राज्य

महात्मा बुद्ध के समय में अवन्ती देश का राजा 'पज्जोत' था। इस की राजधानी उन्जैनी थी । पुराणों में इस पन्जोत के लिये प्रद्योत शब्द आया है। भामः ने इसे 'महासेन' लिखा है। अनेक ग्रन्थों में इसके लिये 'चएड' विशेषण का भी प्रयोग किया गया है। <sup>3</sup> महात्मा बुद्ध का समकालीनः वत्सदेश का राजा 'उदयन' था। अवन्ती और वत्स की सीमार्ये एक दूसरे से मिलती थीं। दोनों राज्य श्रपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिये उत्सुक थे । अतः उनमें परस्परं संघर्ष का होना स्वाभाविक था । अवन्ती का राजा प्रद्योतः वत्स देश को जीतकर अपनी अधीनता में लाना चाहता था। पर वत्सःकी शक्ति भी कम न थी । अनत में प्रद्योत ने छल का आश्रय लिया । इस संघर्ष का वर्णनः महावग्ग में इस प्रकार किया गया है।<sup>8</sup>

" श्रवन्ती के राजा प्रद्योत ने एक वार श्रपने दरवारियों से पृष्ठाः किः क्या किसी राजा की कीर्ति मुक्त. से भी अधिक है ?

"दरवारियों ने उत्तर दिया—'कौशाम्बी के राजा उदयनः श्राप से श्रिषिकः कीर्तिमान् हैं।

विष्णु पुराण

- २. तस्य वलपरिमाणनिवृतं नामधेयं महासम इति ।' भास-प्रतिज्ञायौगन्धरायगु पृ० २०
- 3. Mahavagga (Sacred Books of the East, xvi, p. 187)
- 4. Rhys Davids-Buddhist India p. 4-7

१. स चनं खामिनं हत्वा खपुत्रं प्रद्योतनामानमभिषेद्यति ।

"यह सुनते ही प्रचीत ने उदयन पर आक्रमण करने का विचार निश्चित किया। परनतु वत्सराज पर आक्रमण कर सकना सुगम कार्य न था। शीघ ही प्रचीत को अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ। उसने सीधा आक्रमण करने की अपेदा नीति द्वारा ही उदयन को वश में करना अधिक उपयुक्त समस्ता।

उदयन को हाथियों का बहुत शौक था। वह हस्तिविद्या में बहुत निप्रण् था, श्रीर उत्तम हाथियों को पकड़ने में सदा उधत रहता था। इस लिये प्रद्योत ने एक नकली हाथी बनवाया। उस में ६० सैनिकों को खड़ा कर नकली हाथी को अवन्ती श्रीर वत्स के सीमावर्ती जंगज के सबन प्रदेश में छिपा कर खड़ा कर दिया। अपने गुप्तचरों द्वारा उसने यह समाचार उदयन तक पहुंचा दिया कि एक सर्व-गुण् सम्पन्न हाथी श्राञ्चकत्व सीमा के जंगल में श्राया हुश्रा है। उदयन हाथी को पकड़ने के लिये चला, पर अपने साथियों को पीछे छोड़कर वह ज्यों ही उस नकली हाथी के समीप पहुंचा, त्योंही प्रद्योत के सैनिकों द्वारा कैद कर लिया गया।

उदयन हाथियों को वश में करने की विद्या में प्रवीस था। प्रद्योत ने उससे कहा—'यदि तुम इस विद्या को हमें सिखा दो, तो तुम्हें जीवन दान मिल सकेगा।'

उदयन ने कहा—'बहुत अच्छा। पर मैं तुम्हें यह विद्या तभी सिखाऊंगा, जब तुम उसी प्रकार मुभे प्रणाम करोगे, जैसे एक शिष्य अपने गुरु को करता है।'

प्रद्यात ने कहा—'तुम्हें में प्रणाम करूं, यह कभी नहीं हो सकता।' उदयन—'तो मैं तुम्हें यह विद्या भी नहीं सिखा सकता।' प्रद्यात—'तो मैं तुम्हें अवश्य ही प्राणद्गड दूंगा।' उदयन—'तुम्हारी नैसी इच्छा। तुम मेरे शरीर के मालिक हो, आत्मा के नहीं।'

उदयन की बात सुन कर प्रद्योत ने विचार किया कि इस की तो मृत्यु हो जायगी, पर इसके साथ ही यह हिन्तिविद्या भी लुप्त हो जायगी। उसने फिर उदयन से कहा— 'क्या तुम यह विद्या किसी श्रन्य को भी सिखा सकते हो ? उदयन ने फिर वही उत्तर दिया— 'जो कोई शिष्य भाव से मुभे गुरु मान कर, ; गुरु के समान मुभे प्रणाम कर मुभ से इस विद्या को ग्रहण करना चाहेगा, उसे मैं शिक्षा दे सकूंगा।'

प्रयोत ने सोचा कि मैं अपनी कन्या वासवदत्ता को यह विद्या सिखलाता हूं। फिर उस से मैं सीख लूंगा। परन्तु उसे यह भी भय था कि कहीं वासवदत्ता और उदयन में परस्पर स्नेह न हो जावे। अतः उसने एक ऐसा उपाय सोचा, जिस से उन दोनों में कभी स्नेह उत्पन्न ही न हो सके। अपनी कन्या से उसने कहा—एक बोन को हस्ति विद्या आती है, तुम उससे यह अनुपम विद्या सीख लो। उधर उदयन से कह दिया—एक कुन्ना स्त्री तुम से हस्तिविद्या विधि पूर्वक सीखना चाहती है। प्रद्योत ने ऐसा प्रवन्ध कर दिया था कि उदयन और वासवदत्ता एक दूसरे को देख न सकें, परदे की ओट से उनका अध्ययन अध्यापन चलता रहे। कुछ दिनों तक इस प्रकार पढ़ाई चलती भी रही। पर वासवदत्ता पढ़ाई में बहुत तेन नहीं थी। एक दिन उदयन को क्रोध आग्रया और उसने मिड़क कर कहा—'अरी कुनड़ी, इस प्रकार उच्चारण कर। तेरे आठ कितने मोटे हैं, तेरे जबड़े कितने भारी हैं, तुम्म से ठीक उच्चारण कर। वहीं होता।'

यह सुन कर वासवदत्ता को भी कोध श्रागया। उसने कहा— 'श्ररे वौने! मुभे कुवड़ी कहने में तेरा क्या श्रभिप्राय है ?'

श्रवतक वासनदत्ता श्रीर उदयन एक दूसरे की शकल से श्रपरिचित थे। इस बात चीत के बाद वे एक दूसरे को देखने के लिये उत्सुक होगये। उदयन ने पर्दे का एक कोना हटा कर श्रपनी शिष्या को देखा। श्रव दोनों में परस्पर परिचय होते देर न लगी। वे सारा मामला समक्त गये श्रीर उन में परस्पर स्नेह उत्पन्न होगया।

भव उन दोनों ने अवन्ती से भागने के लिये उपाय सोचना प्रारम्भ किया। अन्त में वे एक पड्यन्त्र तैयार करने में सफल हुवे। वासवदत्ता ने अपने पिता प्रयोत से कहा—'हिस्तिविद्या में निष्णात होने के लिये नक्षत्रों के विशेष

संयोग में एक श्रीपिध को लाना श्रावश्यक है, इसिलये हमें वन में जाने की श्राज्ञा मिलनी चाहिये।' प्रधोत ने वासनदत्ता की मांग को स्वीकृत कर लिया। एक दिन जब राजा प्रद्योत कहीं बाहर श्रामोद प्रभोद के लिये गया हुआ था, तो वे दोनों हायी पर चढ़ कर उन्जेनी से चल पड़े। अपने साथ में उन्होंने बहुत सी सुनर्ण मुद्रायं तथा सोने के छोटे छोटे टुकड़ों से भरी हुई एक यैली भी रखली।

जिस समय वासवदत्ता और उदयन के भाग निकलने की बात प्रचीत को माल्म हुई, उसके उनका पीळा करने के लिये सेना मेजी। जब पीळा करते हुवे सिनिक उनके समीप पहुंच गये, तो उदयन ने सुवर्ण सुद्रायें नीचे बलेर दी। सुद्रायों के लोभ से हैनिक लोग उन्हें इक्टा करने में लग गये। इस अवसर का लाभ उड़ा कर उदयन और वासवदत्ता बहुत आगे बढ़ गये। पर पीछा करते हुवे सिनिक जब फिर उनके समी। तक पहुंचे, तो उन्होंने फिर सोने के उकड़ों से भरी हुई येली हाथी से नीचे फेंक दी। सिनिक लोग फिर सुदर्ण को इक्टा करने में लग गये। इस प्रकार अवसर प्रःस कर उदयन अवन्ती की सीमा पार कर गया। वत्स की सीमा पर उसकी अपनी सेनाचे उत्सुकता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। उदयन और वासवदत्ता का विवाह हो गया। वासवदत्ता उसकी पटरानी के पद पर अधिष्ठित हुई।

इस कथानक से स्पष्ट है कि वत्स और अवन्ती में संवर्ष जारी था। पर अवन्ती न केवल युद्ध में, अपितु छल द्वारा भी, वत्सराज को परास्त करने में समर्थ नहीं हो सका। अन्त में इन दोनों राज्यों में सन्धि होगई और सन्धि को दढ़ करने के लिये वैवाहिक सम्बन्ध की भी स्थापना की गई।

भास के प्रसिद्ध नाटक 'प्रतिज्ञा यौगन्धरायण' में इसी संघर्ष का कुछ भिन्न रूप में वर्णन प्राता है। भास का वर्णन ऐतिहासिकता के प्रधिक समीप है, श्रतः हन उसे भी यहां संज्ञित रूप से उद्यृत करते हैं—

श्रवन्ती देश का राजा प्रद्योत श्रत्यन्त महत्त्वाकांची था। उसने श्रनेक राजाश्रों को जीत कर श्रपने श्राधीन किया। पर वत्सराज उदयन उसकी श्रधीनता स्वीकृत करने को उद्यत नहीं था। इससे प्रद्योत के हृदय में बहुत जलन होती रहती थी। उसने उद्यन को वश में लाने के अनेक प्रयत्न निये, पर सफलता नहीं हुई। सेनाओं द्वारा उदयन को वशीभून न कर सकने का एक कारण भास ने यह लिखा है कि प्रचीत की सेनार्थ उनमें अनुरक्त नहीं थी। अतः उसने छल का आश्रय लेने का निश्चय किया।

उद्यन को हाथी पकड़ने का बहुत शौक था | वह हिन्तिविद्या में अत्यनत प्रवीण था | वह सदा उत्तम उत्तम हाथियों को पकड़ने के लिये उत्सुक रहता था | इमिल्ये प्रद्योत ने एक नकली हाथी बनवाया | उसमें अपने सैनिक छिपा कर रख दिये | इस नकली हाथी को वत्स और अवन्ती के सीमावर्ती जङ्गलों में रख दिया गया |

इस समय उदयन शिकार खेलने के लिये नर्मदा नदी को पार कर अपनी सेना के साथ वंसान में आया हुआ था । वह प्रातःकाल होते ही हाथियों के शिकार के लिये नागदन की ओर चल पड़ा। इतने में प्रद्योत का एक आदमी आया और उसने उदयन से कहा— 'यहां से कोस भर दूर मैंने एक नीला हाथी देखा है ।' उदयन को हाथियों का शौक था ही, वह उसे पकड़ने के लिये तैयार हो ग्या। 'घोपवती' नामक बीसा को, जो हाथियों को दश में करने के लिये काम में आती थी और बीस आदमियों को उस ने अपने साथ में ले लिया। पहले दह घोड़े पर जा रहा था, पर जब हाथी

### १. मम हयखुरभिन्तं मार्गरेखु नरेन्द्राः

मुकुटतटविलग्नं भृत्यभूता वहन्ति ।
न च मम परितोपो यन्न मां वत्सराजः
प्रणमति गुणशाली कुञ्जरक्षान्दसः ॥

भास-प्रतिज्ञा यौगन्धरायग् पृ० २५

२ व्यक्तं वलं वहु च तस्य न चैककार्यं संख्यातवीरपुरुषं च न चासुरक्तम् । व्याजं तवः समभिनन्दति युद्धकाले सर्वं हि सैन्यमसुरागमृते कलन्नम् ॥

्रभास – प्रतिक्षा योगन्धरायण् पृ० ४

दिख़ाई देने लगा, तो दह घोड़े पर से उतर कर 'घोषतती' को बनाता हुवा पैदल चलने लगा। इसी समय शेर की गर्नना सुनाई दी। उदयन के साथी शेर को ढूंढने के लिये तितर वितर हो गरे। उदयन को अपनी वीगा पर पूर विश्वास था, दह अकेला ही हाथी पर अपना वार चलाने का प्रयत्न करने लगा। 'इतने में प्रद्योत के सिनिक उस नकली हाथी के बाहर निकल आये और अनेला देख उन्होंने उदयन पर आकाग कर दिया। उदयन पकड़ लिया गया। प्रद्योत के मंत्री सालंकायन ने उसे केदलाने में डाल दिया और उस की घोषवती वीगा अवन्ती राज की कन्या वासवदत्ता को दे दी गई। इस प्रकार प्रद्योत अपने छल में कृतकार्य हुआ।

पर उद्यन का एक मंत्री था जिस का नाम या, 'यौगन्वरायण्'! वह बहुत ही नीतिनिपुण तथा चाणाच व्यक्ति था। उसे पहले ही आरांका थी कि उद्यन को पकड़ने के लिये जाल रचा जा रहा है। उस ने उद्यन को सावधान करने का भी प्रयत्न किया था। पर वह सफल नहीं हो सका। जब उसे ज्ञात हुना कि वत्सराज प्रद्योत द्वारा केद कर लिया गया है, तब उसने उसे मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की। उज्जैनी में रहते हुवे उद्यन का प्रद्येत की कन्या वासवदत्ता से स्नेह सम्बन्ध स्थापित हो गया था। उद्यन को वासवदत्ता के स्नेह के अतिरिक्त किसी अन्य बात की चिन्ता न रह गई थी। यौगन्धरायण ने इन की कोई परवाह नहीं की। उसने प्रतिज्ञा की कि यदि में उद्यन श्रीर वासादत्ता—दोनों को अवन्ती राज के कब्जे से छुड़ा कर स्वतन्त्र न कर संकू तो मेरा नाम यौगन्धरायण नहीं है। ' उसने उज्जैनी में अपने आदमी भेजने प्रारम्भ किये। विविध प्रकार के व्यक्तियों का भेप बदल कर यौगन्धरायण के गुप्तचर बहुत बड़ी संख्या में उज्जैनी पंहुच गये। इस के बाद उदयन को छुड़ाने के लिये वाकायदा पड्यन्त्र की रचना की गई। इस पड़यन्त्र में वासवदत्ता को भी।

यदि तां चैव तं चैव तां चै ।यतलोचनाम् ।
 नाहरामि नृपं चैव नास्मि योगन्धरायणः ॥
 भास—प्रतिज्ञायौगन्धरायण पृ० ५४:

२ वयं चलु श्रार्ययौगन्धरायेण स्त्रेषु स्वेषु स्थानेषु स्थापिताश्त्रारपुरुषाः। १ मासं-अतिज्ञायौगन्धरायण प्० ६३

संम्मिलित किया गया। एक दिन बहुत सबेरे वासवदत्ता श्रीर उदयन 'भद्रवती' नामक हथिनि पर चढ कर भाग खड़े हुवे। योगन्धरायण के श्रादमी तो पहले से ही तैय्यार थे। उन्होंने उन्नेनी के द्वाररक्षकों पर श्राक्रमण कर उन का घात कर दिया। उदयन श्रीर वासवदत्ता को भाग निकलने का श्रच्छा श्रासर मिल गया।

जब यह समाचार प्रद्योत ने सुना, तो उसने अपने लड़के 'पालक' को सेना के साथ उदयन और वासवदत्ता का पीछा करने के लिये भेजा। पर योगन्धरायण ने इसका भी उपाय पिहले से ही किया हुआ था। उसके आद्मियों ने उज्जैनी में विद्रोह शुरु कर दिया। जगह जगह पर लूट मार प्रारम्भ हो गई। प्रद्योत की सेना इस विद्रोह को शान्त करने में लग गई। दोनों और से लड़ाई होने लगी। योगन्धरायण के आद्मियों को परास्त कर सकना प्रद्योत जैसे शक्ति शाली राजा के लिये कुछ भी किटन नहीं था। विद्रोह शान्त कर दिया गया। योगन्धरायण स्वयं भी पकड़ लिया गया। पर उस का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। उदयन और वासवदत्ता उज्जैनी से भाग कर अपने राज्य की सीमा में पहुंच चुके थे। प्रद्योत जितना वीर तथा शक्तिशाली था उतना ही उदार हृदय भी था। उसने योगन्धरायण की नीति कुशलता से प्रसन्न होकर उसे मुक्त कर दिया और वासवदत्ता का विवाह उद्दयन के साथ करना स्वीकार कर लिया।

महानग्ग और प्रतिज्ञा यौगन्धरायण के कथानकों में विशेष भेद नहीं है। यद्यपि भाम ने वामवदत्ता के उदयन से हस्ति विद्या मीखने का उल्लेख नहीं किया है, पर उसने स्थान स्थान पर उदयन से वामवदत्ता को 'प्रिय शिष्या' कहाया है। इस से हम समभ सकते हैं कि महावग्ग का हस्ति विद्या अध्ययन सम्बन्धी वर्णन भी सत्य है। उदयन और वामवदत्ता के उन्जैनी से भाग निक्तने का जिस प्रकार का वर्णन भाम ने किया है, वह बहुत सम्भव तथा ऐतिहासिक प्रतीत होता है। प्राचीन भारत में एक राज्य के गुण्तचर दूमरे राज्य में जाकर किस प्रकार कर्ष करने थे, इस का विस्तृत विवर्ण आवार्य चासक्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया

है। १ उसे पढ़ कर योगन्धरायण का कार्य भली भांति समभ में श्राजाता है। यही कथा चोमेन्द्रकृत बृहत्कथामंत्ररी तथा सोमदेवकृत कथासरित्सागर में भी पाई जाती है। उनका वर्णन महावरण की अपेका भास से बहुत श्रिधक मिलता है।

इस प्रकार श्रव वत्स श्रीर श्रवन्ती में परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हो गया । श्रवन्ती का राजा प्रद्योत श्रपने राज्य विस्तार की श्राकांचा से वत्स को श्रधीन करना चाहता था, उसे श्राने प्रयत्न में सफलता तो नहीं हुई, पर वह वत्स की श्रोर से निश्चिन्त हो गया । वत्स के साथ उनकी सन्धि हो चुकी थी, सन्धि को दृढ़ रखने के लिये वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित कर लिया गया था । श्रव उनने मगध पर श्राक्तमण करने का विचार किया । प्रसिद्ध बौद्धप्रन्य भिज्ञमा निकाय' में लिखा है कि मगधरान अजातरात्रु ने प्रद्योत के श्राक्रमण से श्रपने राज्य की रच्चा करने के लिये श्रपनी राजधानी राजगृह की किलाइन्द्री को मजबूत किया था। प्रद्योत ने मगध पर श्राक्रमण किया वा नहीं, इसका उत्लेख बौद्धग्रन्थों में नहीं है, पर प्राचीन साहित्य के श्रवशीलन से यह श्रवश्य ज्ञात होता है कि श्रवन्तीराज प्रद्योत बहुत महत्त्वाकांची तथा विजेता था। प्रराणों में लिखा है कि उतने श्रमेक सत्रीपवर्ती राजाशों को जीत कर श्रपनी श्रधीनता में किया हुश्रा था।

प्रद्योत ने २३ वर्ष राज्य किया । उसकी मृत्यु के अनन्तर उपका पुत्र 'पालक' अवन्ती के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ । परन्तु प्रद्योत के एक अन्य पुत्र भी था, उस का नाम था 'गोपाल' । वह अपनी वहिन वासन्दत्ता के साथ यत्सराज उदयन की राजधानी कौशाम्बी में निवास करता था । जिस समय प्रद्योत की मृत्यु का समाचार कौशाम्बी पहुंचा, तो वत्सराज उदयन ने गोपाल से कहा

१. कौटिलीयमर्थशास्त्र-( संघ वृत्तम् )

२ सोमदेव - कथासरित्सागर (तरङ्ग १११)

<sup>3.</sup> Bhandarkar-Carmichael Lectures, 1918 p. 64

४. स वै प्रणतसामन्ता भविष्यो नयवर्जितः।

Pargiter-Dynasties of the Kali Age p. 18).

कि तुम उन्नेनी नाकर अपने पिता का राज्य सम्भाल लो । पर गोपाल ने राजा. होना स्त्रीकृत नहीं किया। गोपाल प्रद्योत का बड़ा लड़ का था। अतः राज्य पर उसी का अधिकार था। पर उस के स्त्रयं राजगद्दी पर अधिकार का परित्याम कर देने पर पालक को अवन्ती का राज्य प्राप्त हुआ। वत्सराज उद्यन ने आने संनापति 'रुपएवान्' को उन्नेनी भेज फर पालक को राज्य प्राप्त कराया।

ऐसा प्रतीत होता है कि पालक के विरुद्ध एक अन्य दल उन्जैन में विद्यमान था। इस दल का नेता गोपाल का पुत्र 'आर्थक' था। गोपाल बहुत दिनों से अपनी बहन के साथ कोशाम्बी रहता था। उसे राजकाज में रुचि नहीं थी। पर उस का पुत्र आर्थक महत्त्वाकांची व्यक्ति था। वह यह नहीं सहन कर सकता था कि उस के रहते हुवे पालक का राज्य पर अधिकार हो। अतः प्रतीत होता

१ कथासरित्सागर के कुछ महत्वपूर्ण ऋोकों को हम यहां उद्भृत करते हैं— स कौशाम्बोस्थितोऽकस्मादुज्जयिन्याः समागतात्। द्ताञ्चएडमहासेनं विपन्नमश्रुणोन्नुपम् ॥ ५५ ॥ 🎺 तस्याङ्गारवतीं देवां कृतानुगमनं तथा। तस्मादेव स शुश्राव माहाद्व्भी पपात च ॥ ५६ ॥. ततः श्वशुर्यं शोकार्तं स्नेहात्पार्श्व स्थितं तथा। गोपालकं स वत्सेशो वाष्पक्रगठोऽभ्यभापत ॥ ६० ॥ उत्तिष्टांडजयिनीं गच्छ राज्यं पालय पैतृकम् प्रतीव्तन्ते प्रजा हि त्यामिति दूतमुखाच्छुतम् ॥ ६१ ॥ तच्छुत्वा स रुदन् वत्सराजं गोपालकांऽब्रजीत्।. न देव गन्तुं शक्तोमि त्यक्तवा त्वां भगिनीं तथा॥ ६२ ॥ न चोत्सहे तातश्रन्यां खपुरीं द्रष्ट्रमप्यहम् । तत्पालकोऽनुगो मेऽत्र राजास्तु मदनुज्ञया॥ ६३॥ एवं चदन्यदा नैच्छद्राज्यं गोपालकस्तदा। सेनापति रुमएवन्तं विस्ट्योज्जयिनीं पुरीम् ॥ ६४ ॥। घत्सेश्वरः कनिष्ठं तं श्वशुर्यं पालकासिधम् । दत्ताभ्यनुक्षं ज्येष्ठेन तस्यां राज्येऽभ्यपेनयत् ॥ ६५ ॥ कथासरित्सागर १११ . ५५-६५

है कि उनि पालक का विशेष किया और उसी के दल के विरुद्ध पालक की सहायता करने के लिये वत्सराज उदयन ने अपने सेनापित रुमएवान को उज्जेनी. भेना था । आर्थक केंद्र कर लिया गया। पर केंद्र हो जाने पर भी उसकी शक्ति कम न हुई । पालक का विरोधी दल अपना आन्दोलन करता रहा । अब इस दल का नेतृत्व 'शर्विलक' ने किया । अन्त में शर्विलक आर्थक को पालक के हाथ से छुड़वाने में समर्थ हुआ। पालक और आर्थक के गृह कलई में अन्ततोगत्वा आर्थक की विजय हुई । पालक मारा गया और उसके स्थान पर अवन्ती का राज्यिसहासन आर्थक को प्राप्त हुआ। अधिक

१. कः कोऽत्र भोः ! राष्ट्रियः समाज्ञापयति । एप खलु आर्थको गोपालदार-को राजा भविष्यतोति सिद्धादेशप्रत्ययपरिश्रस्तेन पालकेन राज्ञा घाषादा-नीय घारे वन्धनागारे वद्धः, तत्र स्वेषु स्वेषु स्थानेषु श्रप्रमत्तं भवद्भि-भीवतव्यम्।

मुच्छकटिक ( जीवानन्द ) पृ० १७४-१७५

२ हित्वाहं नरपितवन्धनापदेश व्यापितव्यसनमहार्णवं महान्तम् । पादाग्रिस्थितनिगडैकपाशकर्पी प्रभ्नां गज इव वन्धनात् भ्रमामि ॥ भोः । इग्हं खलु सिद्धादेश-जनित-परिवासेन राज्ञा पालकेन घोषादानीय विशसने गूढागारे वन्धनेन वद्धः । तस्माञ्च प्रियसुद्धत् शर्विलक प्रसादेन धन्यनात् परिभ्रष्टोऽस्मि ।

मुच्छुकटिक ( जीव नन्द ) पृ० २७१ २७२

३. जयित घृपभकेतुर्द्त्तयज्ञस्य हन्ता,
तद्तु जयित भेत्ता पर्मुखः कौञ्चरात्रुः ।
तद्तु जयित कृत्स्नां शुभ्रकेलाशकेतुं
विनिहतवरवैरी चार्यको गां विशालाम् ॥
( प्रविश्य सहसा शर्विलकः )
हत्वा तं कुनृपमहं हि पालकं भोः ।
तद्राज्ये द्वतमभिष्ट्य चार्यकं तम् ।

े मुच्छकटिक ( जीवानेन्द् ) ए० ५५६—५५**१** 

ने २४ वर्ष तक राज्य किया । पुराणों में आर्यक का नाम 'शजक' लिखा गया है। यह 'श्रनक' आर्यक ही है, इन में कोई सन्देह नहीं। कहीं कहीं आर्थक के स्थान पर 'सूर्यक' पाठ भी आता है, पर वह ठीक प्रतीत नहीं होता।

पुराणों में पालक और आर्यक के बीच में 'विशास यूप' नाम के राजा का उद्घेस है। इस का शासन काल ५० वर्ष लिखा गया है। व पर पुराणों के अति-रिक्त अन्य प्राचीन माहित्य में पालक और आर्यक के बीच में अन्य किसी राजा का उद्घेच नहीं हैं। पालक और आर्यक के गृहकलह (Civil war) के हंते हुने यह सम्भव भी कैसे है कि उन के बीच में एक अन्य राजा शासन करे और वह भी दह जिनका शासन काल ५० वर्ष हो। ऐमा प्रनीत होता है कि पालक और आर्यक के गृहकलह का लाभ उठाकर अवन्ती राज्य के किसी प्रदेश में विशास यूप न अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया या और वह पालक तथा आर्यक दोनों के शासन काल में स्वतन्त्रता पूर्वक राज्य करने में समर्थ हुआ था।

शार्यक के श्रनन्तर 'श्रवन्तिवर्धन' राजा बना। यह श्रार्यक का पुत्र था। पर कगामरित्सागर के श्रनुमार यह श्रार्यक का पुत्र न हो कर पालक का पुत्र था, पक्तीं कहीं इसका नाम निन्द्रवर्धन श्रीर वर्तिवर्धन भी लिखा गया है।

श्रवन्तिवर्धन श्रवन्ती का श्रन्तिम स्वतन्त्र राजा था । उस के पश्चात् यह राज्य मगध के सम्राज्यवाद का शिकार हो गया । इस के पश्चात् अवन्ती की स्वतन्त्र सता लुप्त होजाती है श्रीर वह मगध साम्राज्य के श्रन्तर्गत हो जाता

१. चतुर्विशत् समा राजा पालको भविता ततः

Pargiter-Dynasties of Kali Age p. 19

२. एकविशत् समा राज्यं श्राज रूस्य भविष्यति । Pargiter p. 19

३. विशाखयू में भविता नृपः पञ्चाशति समाः। Pargiter p. 19

४. भविष्यति समा विशत् तत्सुतो नन्दिवर्धनः । Pargiter p. 19

५. श्रस्युज्जयिन्यां नृगतिः श्रीमान् पालकसंकाकः । कुमारस्तस्य पुत्रोऽस्ति सुनामावन्तिवर्धनः॥

कथासरित्सागर पृ० ६०=

है। श्रवन्तिवर्षन का शासनकाल २० वर्ष था। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रवन्ति-वर्षन सम्पूर्ण श्रवन्ती राज्य का स्वामी नहीं था, विशाखयूप इसके समय में भी स्वतन्त्रता के साथ श्रपने पृथक् राज्य का शासन कर रहा था। विशाखयूप पालक के बाद राजगद्दी पर बैठा था। श्रार्यक श्रीर श्रवन्तिवर्धन का सम्मिलित शासन काल ९१ वर्ष है श्रीर विशाख यूप का ५० वर्ष। सम्भव है कि जिस समय श्रवन्तिवर्धन का राज्य मगध के श्राधीन हुत्रा हो, तभी विशाखयूप के राज्य का श्रन्त हो गया हो श्रीर दोनों प्रायः एक ही समय में मगध साम्राज्यवाद के शिकार बन गये हों।

बौद्ध साहित्य में अनेक स्थानों तक अवन्ती राज्य का उल्लेख श्राता है। बौद्ध धर्म के अनेक उत्साह सम्पन्न और श्रद्धालु अनुयायी अवन्ती देश के निवासी थें । अभय कुमार, इसदासी, इसिदत्त, सोण्कुटिकराण श्रीर महाकचायन श्रादि स्मित प्रसिद्ध बौद्ध भिन्नु अपन्ती के ही रहने वाले थे। <sup>9</sup> महाकच्चायन बुद्ध के प्रधान शिष्यों में से एक या श्रीर एक स्थान पर बुद्ध ने खयं कहा है कि वह उस, कीं शिक्त त्रों को भर्ती मांति समभत्ता था। इसी प्रकार सोगा भी महात्मा बुद्ध के सर्व प्रधान शिष्यों में से एक था। जिस चेत्र में बौद्ध धर्म का प्रार्दुभाव हुवा था अवन्ती उस से बहुत दूर था ग्रतः शुरु में वहां इस नवीन धर्म को प्रचारित कर्ने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। भिन्नु संघ के अधिवेशन के लिये दस भिचुत्रों की उपियति आवश्यक होती थी । पर अवन्ती नैसे सुदूरवर्ती प्रदेश में, जहां बुद्ध की शिलाओं का अभी प्रचार प्रारम्भ ही हुआ था, इतने भिचुत्रों को एकत्रित कर सकना कठिन था, इस लिये महाकचायन ने महात्मा बुद्ध से निवेदन किया था कि अवन्ती के लिये इस नियम को शिथिल कर दिया जावे । महाकचायन के निवेदन को ध्यान में रख कर बुद्ध ने यह व्यवस्था कर दी कि मध्यदेश के अतिरिक्त अन्य देशों में बौद्ध एंघ के लिये चार की उपस्थित पर्याप्त समभी जावे। ?

<sup>1.</sup> Cambridge History of India p. 186

<sup>2.</sup> Bhandarkar-Carmichael Lectures, 1918 p. 43

# पांचवां ऋध्याय

### वत्स राज्य



महातमा बुद्ध के समय में बतस देश का राजा उदयन था। व्ह शतानीक परन्तर का पुत्र था। वंश की दृष्टि से वह प्राचीन पौरव वंश में उत्पत्र हुआ। था। इसकी माता विदेह की राजकुमारी थी, इसीलिये महावि भास ने इसे वेदेहीपुत्र लिखा है। उदयन बहुत पराक्रमी राजा था। उसकी राजधानी कोशाम्त्री नगरी थी। अवन्ती के राजा प्रद्योत के साथ उदयन के संघर्ष का उल्लेख पिछले श्रध्याय में किया जा चुका है। उसका थहां निर्देश कर देना ही पर्याप्त है। अन्त में अवन्ती और वत्स में सिन्ध स्थापित हो गई थी और इस सिन्ध को दृद्र रखने के लिये उनमें वैवाहिक सम्बन्ध भी हो गया था। प्रद्योत की कन्या वासवदत्ता उदयन की प्रथम राजी थी। जब से उदयन वासवदत्ता के प्रेम में फंसा, उमने राज्य कार्य की उपेक्षा करनी प्रारम्भ कर दी। सम्पूर्ण शासन-शक्ति उसके प्रधान मन्त्री योगन्धरायण के हाथ में आगई। योगन्धरायण कितना चाणाक्ष तथा नीति कुशल मन्त्री था, इसका उत्लेख पहले आचुका है। वह बत्स को उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचा देना चाहता था। वह साम्राज्यवाद के सिद्धान्त का अनुयायी था। अवन्ति देश से सिन्ध होचुकी थी, अन उधर से किसी प्रकार का

Pargiter p. 7

१. उद्यनः शतानीकस्य पुत्रः सहस्रानीकस्य नप्ता । भास—प्रतिक्षायौगन्धरायण पृ० ३०-३१ चसुदानाञ्छतानीको भविष्योदयनस्ततः ।

<sup>2.</sup> Pargiter p. 7

३. 'सदरामेतत् वैदेहीपुत्रस्य' भास—स्वप्नवास्रवद्धा पू० ६≈

भग नहीं रह गया था। इसिलिये यौगन्धरायण ने वत्स की उन्नति के लिये अनेक प्रयत्न प्रारम्भ किये। शीघ ही वत्स राज का काशी राज्य के साथ युद्ध प्रारम्भ होगया। महाकवि भास ने इस युद्ध का वृत्तान्त विशद रूप से लिखा है। हम उसे यहां संनेष से उल्लिखत करते हैं—

वत्सदेश और काशी का परस्पर संघर्ष हो रहा था। काशी के राजा काः नाम था 'त्राकृणि' । उसने वत्स पर श्राक्रमण कर बहुत सा प्रदेश जीत लिया । उर्यन और महासेन प्रद्योत की सम्मिलित सेनायें काशीराज श्रारुणि को परास्त करने के लिये पर्याप्त न थीं । यौगन्धरायण ने सोचा कि आरुणि को परास्त करने का एक ही उपाय है, वह यह कि मगध राज की सहायता प्राप्त की जावें | मगध के साथ मैत्री का सम्बन्ध स्थापित करने के लिये यौगन्धरायण ने यह श्चावश्यक समभा कि मगध के राजा 'द्रीक' की भगिनी. 'पद्मावती' का विवाह उद्युनः के साथ करा दिया जावे । उसने इसी उद्देश्य से एक सन्देश दर्शक के पास भेजा ! पर दर्शक तैयार नहीं हुआ | वह जानता था कि उदयन वासवदत्ता को हृदय से प्यार करता है, श्रतः वह पद्मावती को प्रेम नहीं कर सकेगा। पर यौगन्धरायण की नीतिज्ञना ही क्या थी, यदि वह इस समस्या का हल न कर सकता । वह श्रुच्छी तरह श्रुनुभन करता या कि वत्स राज्य के हित के लिये यह विनाह श्रावश्यक है श्रीर-जिस तरह भी सम्भन्न हो, इसे सम्पादित करना चाहियें। उसने एक चाल चली । यदि यह प्रसिद्ध कर दिया जावे कि वासवदत्ता का देहानत होगया है, तो कुछ समय पश्चात् उदयन को पुनर्विवाह करने के लिगे तैयार कर सकता कठित न होगा। साथ ही, वासवदत्ता की मृत्यु का समाचार जान कर दर्शक भी अपनी बहन का विवाह उदयन के साथ करने के लिये उद्यत होजावेगा।

एक बार की बात है, उदयन शिकार खेलने के ित ये जंगल में गया हुआ था। योगन्धरायण वासवदत्ता के साथ लावानक नामक गांव में ठहरा हुवा था। योगन्धरायण ने वासवदत्ता को भी अने साथ पड्यन्त्र में सिन्मिलित कर लिया। राज्य के हित के नाम से उससे अपील की गई। सेनापित रुप्यावान् और गोपाल ( अवन्ती के राजा प्रद्योत का प्रतः) भी इस पड्यन्त्र में सिन्मिलित हुवे | लावानक में याग लगादी गई और यह प्रसिद्ध कर दिया गया कि वासनदत्ता योग चोगन्वरायण दोनों श्राग्न में जलकर भरम होगये हैं । वे वेश बदल कर श्राप्त को छिपा रखने का पहने ही सब प्रबन्ध कर चुके थे | वासनदता का नकली नाम अवन्तिका रखा गया । योगन्धरायण अवन्तिका को साथ लेकर एक श्राश्रम में पहुंचा, जहां मगब की राजकुमारी पद्मानती पहले से टहरी हुई थी । श्रवन्तिका को वहीं छोड़ दिया गया और योगन्धरायण अपने उदेश्य की सिद्धि के लिये तत्परता से कार्य करने लगा ।

जब उद्यन शिकार से वाषिम श्राया, तो वासवदत्ता के श्रानि में जलकर मरने के यृत्तान्त को सुनकर मूर्छित हो गया। रुमयवान्, गोपाल श्रादि ने उसे बहुत श्राश्चासन दिया, पर उस का शोक दूर नहीं हुश्रा। वह रातदिन वासवदत्ता की ही चिन्ता में छलता रहता था। मन्त्री लोग उसे नवीन विवाह के लिये पेरित कर रहे थे, पर वासवदत्ता का घ्यान उस के मन से उतरता ही नहीं था। परन्तु काल श्रपना कार्य कर रहा था। ज्यों ज्यों समय गुजरता गया, वासवदत्ता की स्मृति उद्यन के हृद्यपट्ट से हटती चली गई। वह दूमरे विवाह के लिये उचत होगया। उपर मगधाम दर्शक की विप्रतिपत्ति भी दूरं हो गई थी। उसे यही ज्ञात था कि वासवदत्ता का स्वर्गनास हो गया है, इसिलये वह पद्मावती का विवाह उद्यन के साथ करने के लिये उचन होगया। उद्यन श्रीर पद्मावती का विवाह संस्कार हो गया। मगध राज दर्शक की सहायना वत्सदेश को प्राप्त हो गई। श्रव श्रारुणी को परास्त करना कुछ कठिन नहीं था। श्रारुणी को परास्त कर दिया गया।

वासवदत्ता श्रीर थीगन्धरायण ने किस प्रकार श्रपने को प्रकट किया इस का वड़ा मनोरञ्जक श्रीर हदयपाही वर्षन महाकवि भास ने श्रपने प्रसिद्ध नाटक 'स्वपन वासवदत्ता' में किया है, पर उस का यहां उत्लेख करने की श्रावश्यकता नहीं।

इसी प्रकार की कथा वृहत्कथामञ्जरी छोर कथासरित्तागर में भी छाती है। प दहां मगवराज का नाम प्रद्योत लिखा गया है। यद्यपि सोमदेव ने प्रद्योत नाम लिख कर भूल की है, पर उस की शेष कथा प्रामाणिक ऐतिहासिक छन्छुति पर छाछित है।

१. फथा सरित्सागर की कथा बहुत विस्तृत है। हम उस के कुछ महत्त्वपूर्ण स्टोक यहां उज्न करते हैं—

मगथरान दर्शक के साथ सिन्ध हो जाने के अनन्तर उद्यन की स्थिति बहुत सुरिचत तथा शक्तियुक्त हो गई थी। अनित और मगथ जैसे शक्तिशाली राज्यों की सहाया। उसे प्राप्त थी। योग धरायण ने मगथराज से यह प्रतिज्ञा करा ली थी, कि वह कभी उद्यन के दिरुद्ध विद्रोह नहीं करेगा। अब वत्सराज्य

एवं स राजा वत्सेशः क्रमेश सुतरामभृत्। प्राप्तवासवदत्तस्तत्सुखासक्तैक्रमानसः ॥ ३ ॥ यौगन्धरायण श्चास्य महामन्त्री दिवानिशम्। सेनापती रुमएबांश्च राज्यभारमुदृहतुः ॥ ४॥ स कदाचिञ्च चिन्तावानानीय रजनीं गृहम्। निजगाद रुमएवन्तं मन्त्री यौगन्धरायणः ॥ ५ ॥ स्त्रीमद्यमृगयासको निश्चिन्तो होप तिष्ठति। श्रस्मासु राज्यचिन्ता च सर्वाऽनेन समर्विता ॥ = ॥ तद्साभि खबुद्ध्यैव तथा कार्यं यथैप तत्। समत्रपृथिवीराज्यं प्राप्तोत्येव कमागतम् ॥ ६॥ परिपन्थी च तत्रे हः प्रद्योतो मगधेश्वरः। पार्थिणप्राहः स हि सदा पश्चात् कोपं करोति नः ॥ १६ ॥ तत्तस्य कन्यकारत्नं श्रस्ति पद्मावतीति यत्। तदस्य वत्सराजस्य कृते याचामहे वयम् ॥ २०॥ छुनां चासवदत्तां च स्थापियत्वा खबुद्धितः। दस्वाप्ति वासके ब्रमो देवी दग्धेति सर्वतः ॥ २१ ॥ नान्यथा तां सुतां राज्ञे ददाति मगधाधिपः। पतदर्थं सा हि मया प्रार्थितः पूर्व मुक्तवान् ॥ २२ ॥ नाहं वत्सेश्वरायैतां दास्याम्यात्माधिकां सुताम् तस्य वासवदत्तायां स्तेहो हि सुमहानिति ॥ २३ ॥ पद्मावत्यां तु लब्धायां सम्बन्धी मगधाधिपः। पश्चात् कोपं न कुरुते सहायत्वं च गच्छति ॥ २५ ॥ कथासरित्सागर १५। ३-२५

१. सात्तीकृत्य च तत्कालुम्मिनं द्योगन्धरायणः । श्रद्भोहप्रत्ययं राज्ञोत्मगधेशमकारयत्॥ ८४॥ कथासरित्सागर—ए.-६२ की साम्राज्य विस्तार सावन्यी महत्त्वाकांचाओं को पूर्ण करने का सुवर्णावसर उपस्थित हुआ। योगन्धा यण, रुमग्वान् आदि सब लोग कहर साम्राज्यवादी थे । वे उदयन को साम्राज्य विस्तार के लिये निरन्तर उक्तमांत रहते. थे। इसी समय उदयन को पितृ पैतामहों के समय की गड़ी हुई एक अनन्त धनराशि अकस्मात् ही उपलब्ध हो गई। अस कोश उन के साम्राज्य विस्तार के लिये अत्यन्त सहायक हुआ। कोश के बिना साम्राज्य विस्तृत कर सकना बहुत कठिन था। इस धन राशि से वह समस्या भी हल हो गई।

साम्राज्यविस्तार के लिये प्रस्थान करने से पूर्व उदयन ने अपने राज्य की। शानित तथा सुशासन के लिये व्यास्था की । क्य सरित्सागर में लिखा है कि. गोपाल को विदेह देश का शासक नियुक्त किया । और पद्मानती के भाई फिहनमी को चेदी का शासन सोंपा गया। वैदेह और चेदी के खत्ज्ञ राज्य—ये बोद्धकाल के पोडश महाजानपदों में सिन्मिलित हैं— किस समय बत्सराज के अर्थान हुने थे, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता । इस प्रकार अपने राज्य की रक्षा का प्रबन्ध हो चुकन पर अन्य देशों पर अक्रकण की त्यारी प्राप्तम हुई । जो राजा अपने मित्र थे, उन की सहाप्रता प्राप्त की गई । पुलिन्दक नाम का भीलराजा भी अपनी भीलसेना को साथ लेकर बत्सराज उदयन की सहायनार्थ उपस्थित हुआ ।

१. खाते च महाम् श्रापिरभूनिनिधः ॥ ४६ ॥ श्रलभ्यत महाह च रत्नसिंहासनं ततः । ४४॥. कथासरित्सागर पृ ७०॥

२. ददौ वैदेहरेशे च राज्यं गोपालकाय सः। सत्कारहेतार्च पतिः श्वशुर्यायानुगच्छते ॥ ५७ ॥ कथासरित्सागर पृ० =२ ॥

३. किंच पद्मावतीभ्रात्रे प्रायच्छत् सिह्वर्मणे। सम्प्रान्य चेदिविषयं सैन्ये समुख्येयुषे॥ ५=॥ वश्यासरित्सागर पृ० =२।

४. श्रानाययच्च स विभुभित्तराजं पुलिन्दयम् । मित्रं वलैञ्यातिदिशं प्रावृद्कालिमवास्त्रदैः ॥ ५८ ॥ कथासिरित्सागर पृ० =२ ।

सम से पूर्व काशी देश पर आक्रमण किया गया। यहाँ की राजा 'ब्रह्मद्त्त' था। सम्भवतः, इसी को भास ने श्रारुणि श्रौर तिञ्त्रती साहित्य ने श्रारनिमिन लिखा है। यह सम्भवतः वही काशीराज है, जिसमे पहले वत्स पर आक्रमण किया था, और जिस के विरुद्ध अपने देश की रक्षा करने के लिये यौगन्धरायण मगध की सहायता प्राप्त करने के लिये इतना श्रिधिक उत्सुक था। काशी का राज्य बहुत शक्तिशाली तथा समृद्ध था। यौगन्धरायण ने इसका विजय करने के लिये नीति का आश्रय लिया । वत्म के अनेक गुप्तचर काशी भेजे गये । इन गुप्तचरों ने कापा-लिक का देश घारण किया । छेंछ गुरु बने, बाकी उनके चेले । चेले भिन्ना मांगने जाते थे श्रीर अने गुरु का यश सब जगह फैल तं फिरते थे। लोगों की भीड़ गुरु महाराज का दर्शन करने के लिये आने लगी । यौगन्धरायण के गुप्तचर नकली गुरु जी की महिमा काशीराज ब्रह्मदत्त के कानों तक भी पहुंची । इस श्रमाधारण गुरु का दर्शन करने की उनकी भी इच्छा उत्पन्न हुई। राजा की प्रार्थना पर गुरु महाराज ने एक राज हमार को शिष्य रूप से स्वीकृत कर लिया। श्रव क्या था, राज्युत्र यौगन्वरायण के गुप्तवर के कावू में आगा था। धीर धीर उस ने सब गुप्त रहस्य राजवुभःर द्वारा मालूम कर लिये । काशीराज ब्रग्रदत्त का चासान् मन्त्री 'योगवरएडक' उदयन के अ कन्म का निवारण करने के लिये जो जो उपाय प्रयोग में लारहा था, वे सब उस राजगुत्र द्वारा इदयन के गुप्तचरों को ज्ञात हो जाते थे । योनकरगडक ने उदयन की सेना के संहार के लिये मार्ग के पानी में जहर डलवा दिया। विकास्याओं की व्यवस्था की, गुरुह्म से प्रधान राजपुरुषों को कतल कराने के उद्देश्य से चार लोग भी नियत किये । पर योगकरगडक के इन सब प्रयत्नों को योगन्धरायण के दूत मालूम कर लेते थे और उन की सूचना अपने देश में पहुंचा देते थे। इस प्रकार ब्रह्मदत्त की सारी कोशिश विफल होगई। 3 उस के पास इतनी सेना नहीं थी, कि वह सम्मुख युद्ध में उदयन का मुकाबला कर

१. खप्रवासवदत्ता भासकविकृत

<sup>3.</sup> Rockhill-Life of Buddha p. 70

३. यौगन्धरायण्ञ्यात्रे चारान् वाराणसीं प्रति । प्राहिणोद् ब्रह्मदत्तस्य राज्ञो ज्ञातुं विचेष्टितम् ॥ ६१ ॥

सकता। इसी लिये इन उपायों का उपयोग किया गया था। पर जन ये उपाय भी असकल हो गये, तो उस के लिये आत्मसमर्पण के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग न रहा।

वत्सराज उदयन ने ब्रह्मदत्त को शरण देना स्वीकृत कर लिया। वहादत्त ने वत्सराज्य की अधीनता स्वीकृत करली। वह काशी जो कुछ ही समय पहले वत्स पर आक्रमण कर रहा था, अब वत्सराज उदयन की आधीनता में आगया था।

> श्रत्रान्तरे च ते चाराः धृतकापालिकवंताः । यौगन्धरायणादिष्टाः प्रापुर्वाराणसीं पुरीम् ॥ ७४ ॥ तेपां च कुहिकाभिन्नो ज्ञानित्वमुपदर्शयन्। शिश्रियं गुरुतामेकः शेपास्तिच्छिप्यतां ययुः॥ ७५॥ श्राचायोऽयं त्रिकालज इति व्याजगरुं च तम् । शिष्यास्ते ख्यापयामासुर्भिन्ताशिनमितस्ततः ॥ ७६ ॥ रिजतं चद्रिसद्ध्या च तत्रत्यं मृपवह्मभम्। खीचक्रे स कमप्येकं राजप्त्रमुपासकम् ॥ ७≍ ॥ तन्मुखेनेव राष्ट्रश्च ब्रहादत्तस्य पृच्छतः। सोऽभृत्तत्र रहस्यकः प्राप्ते वत्सेश्वित्रहे ॥ ७६ ॥ श्रथास्य ब्रह्मदत्तस्य मन्त्री योगकरएडकः। चकार वत्सराजस्य व्याजान्यागच्छतः पथि ॥ ८० ॥ श्रदृपयत्प्रतिपथं विपादिंद्रव्यमुक्तिभि । वृत्तान् कुसुमब्रह्मीश्च तोयानि च तृणानि च ॥ द१ ॥ विद्धे विपकन्याश्च सैन्ये पएयविलासिनीः। प्राहिणोत् पुरुषांश्चेव निशासु च्छद्मघातिनः ॥ =२ ॥ तच्च विद्याय स झानिलिङ्गी चारो न्यवेदयत्। योगन्धरायणायाशु खसहायमुखेस्तदा ॥ =३॥ कथासरित्सागर पृ० =२--=3

संमन्य दत्वा दृतं च शिरोविरिचताञ्जलिः।
 ततः स निकटीभृतं वत्सेश खयमभ्यगात्॥ = ७॥
 घत्सराजोऽिप तं प्राप्तं प्रदत्तोपायनं नृपम्।
 प्रीत्या सम्मानयामास शृग हि प्रणितिप्रियाः॥ ==॥
 भ्या सरित्सागर पृ =३

भेद लेने के जिये गुप्तचर नियत किये थे, वह प्राचीन भारतीय इतिहास में कोई असाधारण बात नहीं है। कौटलीय अर्थशास्त्र में इन सब उपायों का बड़े विशद रूप में वर्णन किया गया है। जिसप्रकार यौगन्यरायण के गुप्तचरों ने ज्ञानी कापालिक गुरु का वेश धारण कर अपनी त्रिकालज्ञता उद्घोषित कर राजा का भेद लिया था, ठीक उसी प्रकार का प्रतिपादन आचार्य चाणक्य ने किया है। अपने गुप्तचरों से भेद लेकर यौगन्यरायण विषमय जल, वनस्पति, पुष्प, फल आदि का उपयोग करने से सावधान हो गया था और उसने इस प्रकार के उपाय किये थे, जिन से योगकरणडक द्वारा फलाये हुवे विष का प्रतीकार किया जासके। इसी प्रकार विषकन्याओं के प्रभाव से अपने सैनिकों को बचाने के लिये यह ज्यवस्था की कि कोई नई गणिका सेना के उपयोग के लिये न रखी जावे। प्राचीन भारत में यह प्रथा प्रचलित थी कि सेना का मनोरखन करने के लिये गणिकार्थे साथ रखी जाती थीं। योगकरणडक की योजना यही थी कि विषकन्याओं को गणिका रूप में भेन कर उनके संसर्ग से आक्रमणकारी वत्स-सेना के प्रधान सेनापतियों का संहार करा दिया जावे।

काशीराज से अपने आधीनता स्वीकृत कराने के अनन्तर उदयन की सेनाओं ने पूर्व दिशा की तरफ प्रस्थान किया | मगध के साथ तो पहले ही सन्धि

तदस्य गृढा स्सित्रणः संवादयेयुः।

(कौ० अर्थ० १।७)

(कथासरित्सागर पृ० =३)

१ मुगडो जिटलो वा वृत्तिकामस्तापसव्यक्षनः । स नगराभ्याशे प्रभूतमुगडजिटलान्तेवासी शाकं यवससुष्टिं वा मासद्विमासान्तरे प्रकाशमश्नीयात् ,गृढमिष्टमाहारम् । वैदेहकान्तेवासिनश्चेनं समिद्धयौगैरर्चयेयुः । शिष्या
आस्यावेदयेयुः—"श्रसौ सिद्धस्सामेधिकः" इति स मेधाशस्तिभि श्चाभिगतानामङ्गविधया शिष्यसंज्ञाभिश्च कर्माग्यभिजनेऽवसितान्यादिशेदरणलाभमित्रदाहं चोरभयं दृष्यवधं तुष्टदानं विदेशप्रवृत्तिज्ञानं "इदमद्य श्वो वा
भविष्यतीदं वा राजा करिष्यतीति ।

२. यौगन्धरायणोप्येतद् बुद्ध्या प्रतिपदं पथि ।
दूषितं तृणतोयादि प्रतियोगैरशोधयत् ॥ =४॥

हो चुकी थी । ज्ञतः अन्य छोटे छोटे राजाओं को जीतते हुवे उन्होंने बंग देश को जीत कर समुद्र के तट पर उदयन के जयस्तम्भ की स्थापना की ।

इसके बाद किल्क्स पर आक्रमण किया गया । किल्क्सान ने गुद्ध के विना ही आधीनता स्वीकृत कर ली । इस प्रकार सम्पूर्ण पाच्य भारत ने वत्सराज उदयन की अधीनता स्वीकृत की । अन विन्ध्याचल पार कर दिल्ल की आरे आक्रमण किया गया । महेन्द्र पर्वत माला के प्रदेशों में निनास करने वाले पार हुर लोगों को जीत कर उदयन ने कावेरी नदी को पार किया और चोल सम्राष्ट्र से आधीनता स्वीकार कराई । चोल देश को जीत कर उदयन ने 'मुरल' राज्य पर आक्रमण किया, सम्भवतः मुरल केरल का ही नाम है, या कथासरित्सागर ने गृल्ती से केरल को मुरल लिख दिया है । चोल और केरल राज्यों को जीत कर उदयन ने दिल्लीय भारत के पश्चिमीय तट से होते हुये उत्तर की तरफ प्रस्थान किया । गोदावरी होता हुना रेना नदी को पार कर वह उज्जेनी पहुंचा । उज्जेनी ( अवन्ती ) के राजा 'महासेन प्रद्योत' ने उसका स्वागत किया । कुछ समय तक उदयन ने अपनी सेनाओं सहित उज्जेनी में विश्राम किया । यहां पर उसकी मुख्य रानी वासवदत्ता का चाल्य काल ज्यतीत हुना था । यह स्थान उदयन को बहुत प्रिय था । इस लिये उसने यहां पर्याप्त समय तक विश्राम किया । व

प्राप च प्रवतः प्राच्यं चलद्वीचिविद्यूर्णितम्।
 वङ्गावजयिवासवेपमानिपवाम्बुधिम् ॥ ६० ॥
 तस्य वेलातटान्ते च जयस्तम्भं चकार सः ॥ ६१ ॥
 यवनम्य करे दत्ते कालिङ्गेरय्रगेस्ततः ॥ ६२ ॥ (कथासरित्सागर पृ० ६३)

स ययो दिल्ला दिशम् ॥ ६३ ॥
तत्र चक्के स निःसारपाग्डुगनपगर्जितान् ।
पर्वताश्रयिणः शतृञ्शरत्काल इवाम्बुदान् ॥ ६४ ॥
उज्ञङ्घ्यमाना कावेरी तेन संमर्दकारिणा ।
चोलकेश्वरकीर्तिश्व कालुप्यं ययतुः समम् ॥ ६५ ॥
न परं मुरलानां स सेहे मूर्घसु नोज्ञतिम् ॥ ६६ ॥
श्रथोत्तीर्यं स वत्सेशो रेवामुज्ञयिनीमगात् ।
प्रविवेश च तां चग्डमहासेनपुरस्कृतः ॥ ६० ॥ (कथासरित्सागर ए० ६३ )

इसके बाद विजेता उदयन ने महासेन प्रद्योत की भी सेना को सहायतार्थ साथ लेकर पश्चिम दिशा की श्रोर प्रस्थान किया । पश्चिम दिशा में पहले लाट देश पर श्राक्रमण किया । यही श्रीर ताप्ती निदयों के मध्यवर्ती प्रदेश—दिल्लीय गुनरात—का प्राचीन नाम 'लाट' देश है । लाट को जीत कर फिर सिन्धु देश या वर्तमान सिन्ध पर श्राक्रमण किया । सिन्ध जीतने के श्रनन्तर उदयन के म्लेच्छों श्रीर तुरुकों के साथ भी युद्ध हुने । इसी पश्चिम भारत को विजय करते हुने पारसीक राजा के साथ भी युद्ध हुश्रा श्रीर कथासरित्सागर में लिखा है कि उदयन ने पारसीक पित का संहार किया । इसी विजय के प्रसङ्घ में हुणों का भी जिक्क किया गया है, जिन्हें उदयन ने जीत कर श्रपने श्राधीन किया था । इस प्रकार पश्चिम भारत का विजय कर उदयन ने मगध राज की राजधानी में प्रवेश किया । मगध का राजा उदयन की पत्नी पद्मावती का भाई था । मगध में उदयन का खूत्र खागत हुशा । इस विजय यात्रा से उदयन भारत का सन से शक्तिशाली राजा वन गया था ।

भारत के भन्य विविध प्रदेशों को जीतते हुवे उदयन ने कोशल श्रीर गान्धार देशों को जीतने का उद्योग नहीं किया । कोशल में उन दिनों प्रसिद्ध

तस्य खद्गलता नृनं प्रतापानलधूमिका।
यसके लाटनारीणामुदश्चकलुपा दशः॥१०४॥
ततः कुवेरतिलकामलकासंगशसिनीम्।
कैलाशहाससुभगामाशामिभससार सः॥१००॥
सिन्धुराजं वशीकृत्य हरिसैन्यैरनुद्धतः।
स्पयामास स म्लेच्छान् राघवो राज्ञसानिव॥१००॥
तुद्धकतुरगन्नाताः जुब्धस्याव्येरियोर्मयः।
तद्गजेन्द्रघटावेलावनेषु दलशो ययुः॥१०६॥
गृहीतारिकरः श्रीमान् पापस्य पुरुषोत्तमः।
राहोरिव स चिच्छे र पारसीकपतेः शिरः॥११०॥
इणहानिकृतस्तस्य मुखरीकृतदिङ्गुद्धाः।
कीर्तिद्विवीया गङ्गेव विचचार हिमाचले॥१११॥
(कथासरित्सागर पृ० व्धः)

राजा 'प्रसंतजित्' शासन कर रहा था। गान्धार का राजा 'क लिइन्द्रन' था, जो तज्ञशिला में शासन करता था। उदयन ने इस क लिंगदत्त के साथ भी वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया था। कथासरित्सागर में कथा आती है कि क लिंगदत्त की एक कन्या थी, जिसका नाम था 'क लिइसेना'। क लिइन्द्रत चाहता था कि अपनी कन्या का विवाह को शलराजा प्रसेन जित् के साथ करे। पर क लिइसेना उदयन पर अनुरक्त थी। उदयन भी उससे विवाह करने को इच्छुक था। उदयन की दृष्टि में इस विवाह का राजनीतिक उद्देश्य भी था। वह समसंता था कि क लिंगसेना के साथ विवाह हो जाने से गान्धार की शक्ति भी उसे प्राप्त हो जावेगी। व

उद्यम का यह साम्राज्य विस्तार का वृत्तान्त कथासरित्सागर में उिछि किन है। वर्णन को पढ़ कर यह मान सकना किन नहीं है कि यह वृत्तान्त वास्तविक ऐतिहासिक श्रवश्चित पर श्राश्चित है। सम्भन्न है कि इस में कुछ अतिरायोक्ति हो। पर प्राचीन समय में भी भारत में सम्राज्य विस्तार की महत्त्राकांका को लेकर श्रनेक सम्राट् दिग्विजय के लिये निकला करते थे। उद्यम के समय से बहुत पूर्व हितनापुर के राजा ग्रुधिष्ठर ने दिग्विजय करके श्रश्चमेष यज्ञ किया या। इस दिग्विजय का श्रमिप्राय यह नहीं होता या कि श्रन्य राज्यों को नष्ट कर उनके प्रदेशों को श्रपने साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया जावे। इसका उद्देश्य केवल श्रपनी प्रभुता को स्त्रीकृत कराना ही होता था। वत्त्रराज उद्यम ने भी यही किया। काशी तक को उस ने जीत कर श्रपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। हमें कथासित्सागर के वृत्तान्त में कोई ऐसी बात नजर नहीं श्राती, जिसे श्रसम्भव कहा जा सके। पश्चिम भारत में जिन म्लेच्छों, तुरुकों श्रीर पारसीकों का जिक किया गया है, उन की सत्ता को भी श्रसम्भव कह सकना कठिन है। कारण यह है कि भारत के श्रत्यन्त प्रगतन साहित्य में इन जातियों का उल्लेख

वशगे हि महाराजे तत्प्राप्त्या तत्पितर्यपि ।
 कलिङ्गद्त्ते पृथियी ते सुतरां वर्त्स्यते वशे ॥ ६ ॥
 (कथासित्सागर पृ०१६७)

िहै। इस काल में भारत का पाश्चात्य देशों के साथ सम्बन्ध विद्यमान या श्रीर ये विभिन्न जातियां भारत में प्रवेश कर चुकी थीं। प्रसिद्ध पारसीक साम्राज्य निर्माता 'डेरियस' का श्राक्रमण इस समय से कुछ पूर्व हो चुका था। सम्भव है कि उस द्वारा जो पारसीक चन्ना पिश्चमोत्तर भारत के शासन के लिये नियत किये गये हों, उन में से ही किसी के घात की श्रमुश्रुति को कथामिरत्सागर ने उिछिखित किया हो। इस वर्णन में श्रासम्भवता कुछ भी प्रतीत नहीं होती है।

भारत के प्राचीन इतिहास में वत्सराज उदयन का वहुत महत्व है। प्राचीन साहित्य के अनेक प्रन्यों में उदयन सम्बन्धी घटनाओं का उद्धेख है। बौद्ध, जैन और संस्कृत—सभी प्रकार के साहित्य में उदयन विषयक कथायें उपलब्ध होती हैं। १ उदयन की मृत्यु के बहुत समय पश्चात तक उस की कथायें सर्वसाधारण में प्रचलित रहीं। कालिदास ने अपने मेचदूत में मेच से कहा कि जब अवन्ती पहुंचना, तो वहां उन प्राम बुद्धों को मिलना, जो उदयन सम्बन्धी कथाओं को खूब अच्छी तरह जानते हैं। २ हमारी सम्मित में भारतीय इतिहास के आधु-

- १. खप्रवास्त्रदत्ता
- २. प्रतिद्वायोगन्धरायण
- ३. रत्नावली
- ध. प्रियदर्शिका
- ५. जातक साहित्य
- ६. धमापद श्रद्धकथा ( उदेनवत्य )
- -७ ललितविस्तार
- 🗷 दिब्यावदान
- है. कथासरित्सागर
- १०. वृहत्कथामञ्जरी
- ११. पुराण अन्थ
- १२. तिव्यती साहित्य ( Rockhill-Life of Buddhi)
- १३. चीनी साहित्य (Watters-On Yuan Chwang)

🕻 प्राप्यावन्ती मुद्यनकथाकोविदान प्रामञ्ज्यान

( फालिदास-मेघदूत )

<sup>- .</sup> १. उदयन का वृत्तान्त निम्न लिखित ग्रन्थों में मिलता है-

निक लेख हों ने उद्यन के साय न्याय नहीं किया है। यदि प्राचीन साहित्य में विद्यमान ऐतिहासिक श्रद्धश्रुति की दृष्टि से देखा जाय, तो उद्यन का मुकाबिला बहुत कम राजा कर सहेंगे। पर इस दिग्विजयी साम्राज्य निर्माता के ऐतिहासिक महत्त्व को स्व प्रायः लोग सूल गये हैं। श्राशा है, श्रव भारतीय इतिहास के लेखक उदयन को कुछ श्रिक महत्त्व दे सहेंगे। उदयन की विजयों का उद्धेख केवल कथा-सित्तागर में ही नहीं मिलता है। श्रिपतु श्रीहर्फ़न प्रियदर्शिका में भी यह मिलता है कि उसन कलिक देश का विजय किया था। उद्यन के सत्य सम्बन्ध रखने वाली विविध घटनाश्रों को ले हर स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिज्ञायोगन्धरायण, प्रियदर्शिका, रत्नावली श्रादि विविध नाटकों का रचा जाना इन बात को सिद्ध करता है कि प्ररातन समय में इस राजा की बहुत ही श्रधिक प्रसिद्धि थी।

उदयन की दो रानियों का जिकर पहिले किया जा चुका है। पर वामनदत्ता और पद्मानती के अतिरिक्त अन्य रानियों का उल्लेख भी प्राचीन साहित्य में हुआ है। प्रियदर्शिका के अनुपार उदयन का निवाह अङ्ग देश के राजा ददवर्मन् की कन्या के साथ भी हुआ था। बौद्ध साहित्य के अनुसार उदयन की एक अन्य रानी का नाम मागन्दीया था, जो कुरुंबाह्मण और सामनती की कन्या थी। रत्नावली में उदयन के सागरिका के साथ स्नेह का उल्लेख मिलता है।

उद्यन के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक वृत्तान्त लिखा सकना सुगम कार्य नहीं है । पुराणों के अनुसार उद्यन का उत्तराधिकारी वहीनर था। व कथासिरित्सागर और वृहत्कथामज्जरी के अनुसार उद्यन के पुत्र का नाम नरवाहनदत्त था। अ वौद्ध अन्यों में उद्यन के पुत्र का नाम वोधि लिखा

१. श्रीहर्प - श्रियदर्शिका, श्रङ्क ४

२. भविष्यति चोदयनात् वीरो राजा वहीनरः

३. कामदेवावतारोऽयं राजन् जातः तवात्मजः।
नरवाद्दनदृत्तं च जानीहोनिमहाख्यया॥ ७३॥
कथासरित्सागर—पृ० १०५

है। वौद्ध ग्रन्यों श्रीर पुराणों में उदयन के उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में कोई उल्लेख योग्य घटना उत्तब्ध नहीं होती, पर कथासरित्सागर में नरवाहनदत्त के सम्बन्ध में अनेक कथायें लिखी गई हैं। इन कथाश्रों को संज्ञिप्त रूप से उद्धृत कर सकना भी सम्भव नहीं है। ये श्रत्यन्त विस्तृत, श्रसम्भव व श्रद्भुत वातों से पिर्पूर्ण हैं। पर इनका सार यह है कि नरवाहनदत्त ने श्रपने पिता उद्ध्यन के जीवनकाल में ही हिमालय के पार्वत्य प्रदेशों में अनेक युद्ध किये थे श्रीर कई पहाड़ी राज्यों को जीत कर श्रपने श्राधीन किया था। पर्वतीय प्रदेशों में विद्यमान श्रापादपुर का राजा मानसवेग नरवाहनदत्त की स्त्री मदनमञ्चुका को हर कर ले गया था। इसी प्रश्न पर श्रापादपुर के साथ संघर्ष प्रारम्भ हो गया श्रीर इस संघर्ष में न केवल श्रापादपुर श्रपित श्रन्य भी श्रनेक पहाड़ी राज्य नरवाहनदत्त की श्राधीनता में श्रागये थे। र

पुराणों के अनुमार उदयन के उत्तराधिकारी निम्न लिखित हैं—वहीनर दग्रडपाणी, निरामित्र और दोमक । दोमक के साथ पौरववंश, जिस में उदयन उत्पन्न हुआ था, समाप्त हो गया । उदयन के पश्चात् मनध की साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति विशेष रूप से उत्कर्ष को प्राप्त हो रही थी और पौरववंश का यह वत्सराज्य भी मग्रध साम्राज्यवाद का शिकार वन गया था।

चत्सदेश के राजनीतिक इतिहास को समाप्त करने से पूर्व हम इतना श्रीर लिख देना आवश्यक समभाते हैं कि इस में बौद्ध धर्म का प्रचार नड़ी तेजी के साथ हो रहा था । वत्स की राजधानी कौशाम्त्री में महात्मा बुद्ध के समय में ही बौद्ध संघ की स्थापना हो चुकी थी । स्वयं महात्मा बुद्ध श्रपनी

( Pargiter p. 7-8)

<sup>¿</sup> Cowell-Jatak vol vi, p. 105

२ कथासरित्सागर-पृ० ५७३-६०३

बहीनरात्मज श्बेय द्रग्डपाणिर्भविष्याति ।
 द्रग्डपाणे निरामित्रो निरामित्रात्तु चेमकः ॥
 द्रग्रह त्रस्य यो योनिर्वशो देवर्णिसत्कृतः ।
 चेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ ॥

ननीन धार्मिक शिज्ञाओं का प्रसार करते हुवे कौशास्त्री प्थारे थे । वे अपना पर्याप्त सनय कौशास्त्री में स्थनीत करते थे । कौशास्त्री में नित्रास करते हुवे महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो महत्त्वपूर्ण उपदेश दिये थे । उनमें से अनेक बौद्ध साहित्य में संगृहीत हैं।

राजा उदयन पहले बोद्धधर्म के प्रति उपेक्षाभाव रखता था । उसने श्रमनी राजनीतिक शक्ति के श्रावंश में एक प्रसिद्ध बौद्धभिन्नु को निर्धिक शारीरिक कप्ट भी दिया था । इस भिन्नु का नाम था 'पिएडोल भारद्वाज'। मातंगजातक में इसकी कथा विशद्खा से लिखी है। हम उसके कुछ श्रंश यहां उद्धृत करते हैं—

महात्मा बुद्ध का अन्यतम शिष्य पिराडोल भारद्वाज कौशास्त्री में राजा उद्देशन के नाग में अनेक नार अपना समय न्यतीत किया करता था । एक नार की नात है, पिराडोल भारद्वाज कौशास्त्री में आया हुआ था और राजा उद्देशन के इसी नाग में विश्राम कर रहा था । इसी समय राजा उद्देशन अपने वहुत से साथियों के साथ उसी नाग में आप पहुंचा । सात दिन से वह डट कर शरात्र पी रहा था । नाग में पहुंच कर वह राजशस्था पर लेट गया । चारों तरफ क्षियां नृत्य, गान और नादन कर रही थीं । उद्देश एक स्त्री की गोद में सिर डाल कर लेटा पड़ा था । शीघ ही उसे नींद आगई । राजा को सोता देख क्षियां नाचना गाना छोड़ नाग का चक्कर काटने लगीं । उन्होंने देखा, एक भिज्ञ उस नाग में नैटा हुआ विश्राम कर रहा है । व नमस्कार कर उसके पास नेठ गई । भिज्ञ ने उन्हें उन्देश देना प्रारम्भ कर दिया । इतने में ही राजा की नींद खुल गई । स्त्रयों को न देख उसे बहुत कोघ आया । अपनी क्रियों को उस भिज्ञ के चारों ओर केठे देख उद्यन आपे से नाहर हो गया और लाल कीड़ियों से भरे हुने एक टोकरे को उसके शरीर से नांच उसे कटाने का दएड दिया। १

<sup>1.</sup> Cowell-The Jutak vol. iv. p. 235

इस प्रकार स्पष्ट है कि पहले राजा उदयन भोग विलास में मस्त रहता या श्रीर उसे बौद्धर्म की शिक्षाश्रों का कोई भी घ्यान नहीं था । पर श्रपने जीवन के श्रान्तिम भाग में उसमें परिवर्तन श्राया श्रीर इसी पिग्डोल भारद्वाज द्वारा वह बौद्धर्म की शिक्षाश्रों के प्रति आहरूष्ट हुआ । हिम यह नहीं कह सकते कि उसने बाकायदा बौद्धर्म को स्वीकृत कर लिया था, पर इसमें सन्देह नहीं कि उसकी इस नवीन धर्म में श्रद्धा श्रवश्य हो गई थी । बौद्धसाहित्य में स्यान स्थान पर उदयन का उल्लेख मिलता है । चीनी श्रव्धश्रुति के श्रवसार उदयन ने महात्मा बुद्ध की एक सुवर्गप्रतिमा का निर्माण कराया था । जिस समय प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यून्त्यांग भारतयात्रा करके श्रपने देश को वापिस गया था, तब वह आने साथ बहुन सी बहुमूल्य वस्तुएं ले गया था । उनमें चन्दन की बनी हुई एक श्रव्यम बुद्ध की मूर्ति भी थी । कहा जाता है कि यह उदयन द्वारा निर्मित सुवर्गप्रतिमा को ही देल कर बनाई गई थी । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पीछे से उदयन बौद्धर्भ के प्रति आकर्षित होगया था और उसने बुद्ध के प्रति श्रपनी श्रद्धा का भी प्रकाश निया था।

<sup>1.</sup> Cambridge History of India, vol. I. p. 188

<sup>2.</sup> Edkins-Chinese Buddhism, p. 49

<sup>3.</sup> Beal-Records of the Western World, vol. I, Intro. p. xx

## बता अध्याय

## कोशलगज्य



महात्मा चुद्ध का समकालीन कोशलवंश का राजा पसेनदी या प्रसेनजित् या। जातक साहित्य के श्रनुपार इसके पिता का नाम महाकोशल था। पर तिञ्चती श्रनुश्रुति के श्रनुपार प्रसेनित् श्रारनेमि ब्रह्मदत्त का पुत्र था। पराणों के श्रनुसार कोशल के राजा प्राचीन ऐच्चाकवंश के थे श्रीर प्रसेनिजित् राहुल के बाद राजगद्दी पर बेटा था। कोशल के राजाश्रों के इच्चाकुवंश के होने की पृष्टि बौद्धमा दिस से भी मिलती है। महाकोशल के श्रतिरक्त श्रन्थ भी श्रनंक कोशल के राजाश्रों की सूचना बौद्ध साहित्य से मिलती है। इनके नाम वंक, दञ्चसेन श्रीर कंस हैं।

कोशलदेश के राजा भी वड़े प्रतापशाली और साम्र ज्य विस्तार के पञ्चपाती थे । उनका बहुत पुरातनकाल से काशीराज्य के साथ संवर्ष चल रहा या। काशी और कोशल के संवर्ष में पहले काशी श्रिधक प्रवल था। काशी के राजाओं की वंशकमानुगत उपाधि ब्रह्मदत्त थी। काशी का प्रत्येक राजा उसी

R. Cowell-Jatak, vol. ii, p. 164

Rockhill-Life of Buddha, p. 16

३ शुद्धांदनस्य भविता सिद्धार्थों राहुलस्तथा। प्रसेनजित्ततो भाव्यः।

Pargiter-Dynasties of the Kali Age, p. 11 यो श्रहमपि खन्तियो भगवापि कोसलको श्रहमपि

ध. भगवापि खित्तयो श्रहमि खित्तयो, भगवापि कोसलको श्रहमि
 कोशलको, भगवापि श्रासीतिको श्रहमि श्रासीतिको ।

<sup>(</sup> Majjhima Nikaya ii, 124)

Law-Some Ksatriya Tribes of Ancient India, Ch. 5

<sup>4.</sup> Cambridge History of India vol. I, p, 180

प्रकार ब्रह्मदत्त कहाता था, जैसे कि प्राचीन समय में विदेह के राजा जनक कहाते थे । कोशाम्बी जातक, ए छुन ल जातक र ख्रीर महावाग जातक र में काशी के बसदत्त राजायों का उल्लेख है, जिन्होंने कि कोशलदेश पर ऋ क्रमण् किया श्रीर विजय प्राप्त की । ब्रह्मदत्त जातक 8 में काशी के एक राजा का वर्णन है, जिसने कि कोशल की राजधानी श्रावस्ती परे च कमण किया चौर वहां के राजा को कैद कर लिया । इसी प्रकार दीघीतिकोशल जातक में एक काशीराज का वर्णन त्राता है, जिसने कोशलदेश को जीत कर अपने अधीन कर लिया या त्रीर न केवल कोशल को जीता ही था, त्र्यपितु वहां के राजा को मार कर राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया या । कोशल का राजकुमार 'दीघावु' काशीराज की सेवा में रहता था | एक बार की बात है कि काशीराज सोया हुआ था और दीघावु उसके पास बैठा हुवा जाग रहा था । दीघावु के दिल में यह विचार आया कि काशीरान को कतल करने का यह अच्छा अवसर है श्रीर इस प्रकार वह अपने पिता की हत्या का बदला ले सकता है । पर सोच विचार के अनंतर उसने यही निश्चय किया कि काशीराज को न मारा जावे । पीछे जब यह बात काशीराज को ज्ञात हुई, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कोशल का राज्य दीघाबु को लौटा दिया | इस प्रकार स्पष्ट है कि पहले. काशी का पक्ष बहुत प्रवल था । परन्तु पीछे से काशी और कोशल के संघर्ष में कोशल का पत्त प्रवल होने लगा और धीरे धीरे काशी का राज्य कोशल के श्रधीन हो गया । घट जातक में लिखा है कि कोशल के राजा वंक ने काशी पर आक्रमण और वहां के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने अधीन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि वंक के पश्चात् काशी देश का कुछ न कुछ प्रदेश

<sup>?.</sup> Cowell-Jatak vol. iii, p. 289

R. Cowell-Jatak, vol. v, p. 219

<sup>3.</sup> Cowell-Jatak vol. vi, p. 156

<sup>8.</sup> Cowell-Jatak vol. iii, p. 76

<sup>4.</sup> Cowell-Jatak vol. iii, p. 111

शवश्य ही कोशल के श्रधीन होगया था, क्योंकि प्रसेनजित् के पिता 'महाकोशल' ने जब अपनी कन्या का विवाह मगध के राजा 'बिम्बिसार' के साथ किया था, तो दहेज में स्नान और अलंकार का खर्च चलाने के लिये काशी का एक प्राम प्रदान किया था।

कोशलराज्य की राजधानी श्रावस्ती थी । बौद्धप्रन्यों में इसे सावट्ठी लिखा गया है । सावड़ी के अतिरिक्त श्रन्य भी अनेक नगर कोशल में विद्यमान थे। इन में अयोध्या, साकेत, सेतव्य, और उक्कर के नाम उल्लेखनीय हैं।

महाकोशल के बाद कोशल की राजगद्दी पर प्रसेनिजत् बैठा। इसका दूसरा नाम अग्निद्त था। अनेक प्रन्थों में इसे अग्निद्त लिखा गया है। विवेद साहित्य में इसके अनेक मिन्त्रयों के नाम भी उपलब्ध होते हैं। प्रसेनिजित् का प्रधान मंत्री 'दीर्घचारायण' था। असम्भवतः यह वही दीर्घचारायण है, जिसका उल्लेख कोटलीय अर्थशास्त्र में नीतिशास्त्र के अन्यतम आचार्य के रूप में आया है इसके एक अन्य मंत्री का नाम मृगधरे था। इसके एक अन्य मंत्री का भी उल्लेख आता है, जिसका नाम श्रीवृद्ध था। विव्यती अनुश्रुति में कोशलराज प्रसेनिजित् की मंत्री परिपद का उल्लेख है, जिसके सदस्यों की संख्या ५०० थी। कोशल की परिपद का उल्लेख प्राचीन साहित्य के अन्य भी अनेक अन्यों में आता है।

t. Cowell-Jatak vol. ii, p. 164, 275. vol. iv, p. 216

<sup>2.</sup> Raychowdhary-Political History of Ancient India, p. 63

<sup>3.</sup> Rhys Davids-Buddhist India, p. 10

<sup>8</sup> Rockhill-Life of Buddha, p. 112

प्र. 'तृणमिति' दीर्घश्चारायणः। कौ० श्रर्थ० प्र.। प्र

<sup>8.</sup> Hoernle-Uvasagadasao ii, Appendix, p. 56.

<sup>9.</sup> Majjhim Nikaya ii, p. 112

K. Rockhill-Life of Buddha p. 112

कौराल के साम्राज्यवाद ने केवल काशी को ही अपनी अवीनता में नहीं कर लिया था, ऋषितु अन्य अनेक राजा भी कौशल के आधिपत्य को स्वीकृत करते थे। संयुक्त निकाय में लिखा है कि एक बार जब भगवान् बुद्ध श्रावर ती में पधारे, तो वहां पर पांच राजा, जिन में पसेनड़ी प्रमुख था, विविव प्रकार के श्रामोद प्रमोद में व्यन्त थे। पसेनदी के ऋतिरिक्त श्रन्य चार राजाओं की स्थिति अवीनवर्ती राजाओं की थी, जो कोशलराज के आधारय को स्वीकृत करते थे। इसी प्रकार अन्यत्र पांच राजाओं का वर्णन है, जो दर्शन सम्बन्धी किसी विषय पर पहेनदी के साथ विवाद में व्य दृत थे। र इन राजाओं की आबीनता में कौन से प्रदेश विद्यमान थे, यह निश्चित रूप से नहीं वहा जा सहता। पर शाक्य श्रीर मह राज्यों का, जिन में गणतन्त्र शासन प्रणाली विद्यमान थी, कौशल की श्रधीनता में होना बौद्ध साहि य द्वारा प्रमाणित होता है । जिस समय कोशलराज प्रसेनजित् ने अपना राजद्त शाक्यों की राजधानी क(पलहस्तु में यह सन्देश लेकर भेना था, कि मैं एक शाक्य राजकुमारी के साथ विवाह करना चाहता हूं, तो शाक्य लोगों ने अपने सन्य गार में विचार करते हुवे यह कहा था- 'हम एक ऐसे प्रदेश में निवास करते हैं, जो कोशल के राजा के ब्राधिपत्य में है। यदि हम उसे कन्या देने से इनकार करेंगे, तब उसके कोष का ठिकाना न रहेगा। इस से स्पष्ट है कि राजा अग्निद्त्त प्रसेनिनत् के समय में शाक्य गगुराज्य पर कोशल का श्राधिपत्य विद्यमान था। इसी प्रकार महराज्य के भी कोराल की श्रधीनता में होने का प्रम गा नातक साहित्य में मिछता है । ४ परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि इन राज्यों की स्वतन्त्र सत्ता श्रभी तक विद्यमान थी। ये कौशलराज की श्रधी-नता मात्र स्वीकृत करते थे । अभी तक कौशल के साम्राज्यवाद ने यह रूप धारण नहीं किया था कि इन की स्वतन्त्र स्थिति को सर्वथा नष्ट कर दे।

<sup>1.</sup> Raychowdhry-Political History of Ancinet India p. 120

<sup>2.</sup> Cambridge History of India vol. I, p. 181

<sup>3.</sup> Cowell-Jatak vol. iv, p. 92

<sup>4.</sup> Cowell-Jatak vel. iv, p. 95

परन्तु कोशलराज्य की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां इन पांच राज्यों को ही श्रयनी अधीनता में रखन से हन्तुष्ट नहीं थीं । वे अपने को भारत में सर्वप्रधान राज्य बनाना चाहनी थीं । इधर मगध भी इसी प्रयत्न में लगा था । परिणाम यह हुआ कि मगध और कोशल में परम्पर युद्ध छिड़ गया । इस संघर्ष का वर्णन बोद्ध माहित्य में अनेक स्थानों पर उपलब्ध होता है । हम यहां पर संदोष के साथ कुछ महत्व पूर्ण बातों को उपस्थित करते हैं । १

महाकोशल की कन्या व प्रसेनजित् की भगिनी का नाम 'कोशलदेवी' या ह इम का विवाह मगध के राजा विम्विपार के साथ हुआ था। इसी विवाह के अवसर पर कोशल देवी के नहानचुन्नगुरुय ( स्नान चूर्ण मूल्य ) के रूपः में काशीराज्य का एक ग्राम विस्वितार को दहेज में दिया गया था। जन देवदत्त की प्रेरणा से अजातशञ्ज ने अपने पिता त्रिम्बिसार का घात कर मगध का राज्य अपने अधिकार में कर लिया, तो कोशलदेवी भी देर तक जीवित नहीं रह सकी । अपने पति विस्विसार के शोक में ही उसका भी स्वर्गवास हो गया। अब प्रहंनजित् ने सोचा कि काशी का ग्राम कोशल देवी के ही 'नहानचुत्रमुल्य!' के रूप में दिया गया था। अब मैं पितृघाती अजातराज्ञ को इस ग्राम का उपयोग न करने दूंगा । यह सोच कर प्रसेनजित् ने उस ग्राम पर अपना अधिकार स्थापितः कर लिया । इस ग्राम के प्रश्न पर प्रसेनजित् और श्रजातरात्रु में परस्पर संवर्ष प्रारम्भ हुआ । अजातरात्रु नवसुवक था, दह बहुव बलरााली तथा महत्वाकांची था। दूमरी छोर प्रसेनजित् वृद्ध हो चुका था। इस लिये पहले अनेक युद्धों में वह निरन्तर पराजित होता रहा । प्रसेनजित् अपनी पराज्य से बहुत चिन्तित रहता था । एक दिन उनने अपने दरवारियों के सम्मुख इस समस्या को उत्तिथत किया । उन्होंने कहा, भिचुओं से इस समस्या का हल पूछ्ना चाहिये। राजा ने कुछ लोगों को भिन्नुयों की वार्ते सुनने के लिये नियन कर दिया । दो भिन्नखु आपस मैं मगय और कोशल के युद्ध की चर्चा कर रहे थे। राजा प्रसेनजित् के भेजे हुवे दूत इनकी वातों को घ्यान से सुनने लगे। बार्ते चलते हुवे उन भिवखुओं में से एक

R. Cowell-Jatak vol. ii, p. 275

ने कहा— यदि प्रसेनिजित् मगत्र को जीतना चाहता है, तो उसे शकट ब्यूह बना कर युद्ध कराना चाहिये। दूतों ने यह बात प्रसेनिजित् तक पहुंचा दी। उसने यही किया। एक बार फिर सेना एकत्रित की गई। सेना को शकट ब्यूह की पद्धित से संगठित किया गया। अब इस बार अजातशत्रु परास्त हो गया। बह केवल परास्त ही नहीं हुआ, पर प्रसेनिजित् के हाथ केद भी हो गया।

यद्यपि अन्त में प्रसेनजित् अजातरात्रु को परास्त करने में सपर्थ हुआ था, पर मगध राज्य की शक्ति का उसे भन्नी भांति परिज्ञान होगया था। उसने यही उचित समक्ता कि अजातरात्रु के साथ सन्धि कर ली जाने और इस सन्धि को स्थिर रखने के लिये अपनी कन्या विजरा का विवाह अजातरात्रु के साथ कर दिया जावे। जिस प्रकार कोरालदेवी के विवाह के समय काशी का वह प्राम, जिस की आमदनी एक लाख वार्षिक थी, दहेज में 'नहान चुन्न मूल्य' के हम में दिया गया था, उसी प्रकार वह अब फिर विजरा के विवाह में अजातरान्नु को प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार अनात रान्नु और कोरालराज अग्निदत्त प्रसेनजित् के देर से चले आते हुवे संघर्ष का अन्त हुवा।

राजा प्रसेनजित् की अनेक रानियां थीं। एक रानी का नाम 'मिछिका' या। यह श्रावस्ती की मालाकार श्रेणी (Guild of the Garland-makers) के मुखिया की कन्या थी। एक बार की बात है, जब उसकी आग्रु १६ वर्ष की थी, वह उद्यान में पुष्प एकत्रित करने के लिये जारही थी, उस समय प्रसेनजित् अजातशत्रु से परास्त होकर अपनी राजधानी को लीट रहा था। मिछिका के अपूर्व सौन्दर्य को देख कर प्रसेनजित् उस पर मुग्ध होगया और यद्यपि वह वृद्ध हो चुका था, तथापि उनने १६ वर्ष की युवती मिछका को अपनी पटरानी बना लिया। प

प्रसेनजित् की दूसरी रानी का नाम 'वासवखत्तिया' था । यह दासी से उत्पन्न हुई एक शाक्य राजकुमारी थी पूसेनजित् शाक्य लोगों के साथ वैवाहिक

<sup>1.</sup> Cowell-Jatak vol. iii, p. 245

सन्तन्य स्यापित करेना चाहा था। इसिलिये उसने अपना एक दूत शावयों के पास यह सन्देश ले कर भेजा था कि वे एक शाक्य राजकुमारी को विवाह के लिये प्रदान करें। पर शाक्य लोग अपनी किसी कुमारी का विवाह प्रसेनिजत् के साथ करने में अपमान समक्तते थे। पर उनके लिये निषेध कर सकना भी कठिन था, क्यों कि इससे प्रसेनिजत् के कोध का ठिकाना न रहता और वह आक्रमण कर उनका विनाश कर देता। अतः महानाम नाम के एक शाक्य के निर्देश पर उन्होंने एक दासी पुत्री को प्रसेनिजत् के साथ विवाह करने के लिये भेज दिया। इस कुमारी का नाम वासवलित्या था और इसी से 'विरुद्धक व विद्डान' की उत्पत्ति हुई थी।"

तिन्नती अनुश्रुति कुछ भिन्न प्रकार की है । उसके अनुसार प्रसेनिनत् की दो रानियां थीं । उनके नाम थे, मल्लिका और वर्षिका । मल्लिका साक्य कुमारी थी, जो दासी से उत्पन्न हुई थी । विरुद्धक ( विडूडभ ) इसी मिछिका का पुत्र था । सम्पूर्ण बौद्ध साहित्य में इतनी वात समान रूप से पाई जाती है कि विरुद्धक साक्य कुमारी का पुत्र था जो कि दासी से उत्पन्न हुई थी ।

नन विरुद्ध कहा हुआ, तो उसे अपनी माता विषयक रहम्य का परिज्ञान हुआ। जिस समय विरुद्ध १६ वर्ष का होगया, तो उसने अपने नाना के घर जाने की उत्कर्यठा प्रदर्शित की। उसकी माता ने टालने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह नहीं माना। अन्त में विवश होकर वासवखित्या विरुद्ध को किपिलवस्तु भेजने के लिये तैयार होगई। जिस समय शाक्य लोगों को विरुद्ध के आगमन का समाचार ज्ञात हुआ, तब उनके सम्मुख एक विकट समस्या उत्पन्न होगई। विरुद्ध को शालदेश का राजकुमार या। उसका स्वागत करना आवश्यक था। पर वह वासवखित्या का प्रत्र था, जो कि दासी पुत्री थी। दासी पुत्री के लड़के का स्वागत कुलीन शाक्य लोग किस प्रकार कर सकते थे।

जन विरुचक किपलवस्तु पहुंचा, उसे राजकीय अतिथि गृह में ठहराया गया। शाक्य लोग उसके पास मिलने के लिये आये और वासवलक्तिया के पिता

R. Cowell-Jatak vol. iv, p. 91-29

Rockhill-Life of Buddha p. 77

भाई तथा अन्य सम्बन्धियों की परिचय विरुद्धिक की दिया गया। विरुद्धिक सब की नमस्कार करता था, पर जवाब में उसे कीई नमस्कार नहीं करता था। उसे शाक्यों के इस व्यवहार पर अत्यन्त आध्ये हुआ। जब उसने इसका कारण पूछा, तो उसे कहा गया कि वे सब लोग तुम से अधिक आधु के हैं, ये तुम्हें नमस्कार कैसे कर सकते हैं। तुम से छोटी आधु के सब शाक्य कुमार बाहर गये हुवे हैं, वे यहां उपस्थित नहीं हैं।

एक दिन कपिलनस्तु रह कर विरुद्धक अपनी राजधानी को वापिस लौटा । अतिथि गृह में जिस स्थान पर वह ठहरा था, उसे पवित्र करने के लिये दूध मिले पानी से धोया गया । विरुद्धक का एक साथी कोई वस्तु छोड़ गया था, उसे लेने के लिये जब वह उस अतिथिगृह में वापिस आया, तो उस मकान की दूध मिले पानी से धोया जाता देख उसके आश्चर्य की सीमा न रही । उसने इसका कारण पूछा । उसे झात हुमा कि दिरुद्धक दासीपुत्री का लड़का है । जब यह बात विरुद्धक को भी पता चली, तो वह आपे से बाहर होगया । उसने कोध में आकर कहा— 'जिस जगह पर मैं ठहरा था, उसे शाक्य लोग दूध मिले पानी से धोते हैं, पर जब मैं राजा बन जाऊंगा, तो वह जगह खून से घोई जावेगी ।' विरुद्धक ने शाक्य लोगों से बदला लेने की प्रतिज्ञा करली और इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि प्रसन्जित की मृन्यु के परचात् उसे राज्यसिंहासन पर आरुट होने का कब अवसर प्राप्त होता है ।

परन्तु विरुद्धक शाक्यों से बदला लेने के लिये बहुत अधिक उत्सुक था। उन के लिये अपने पिता प्रसेनजित् की मृत्यु तक प्रतीक्षा कर सकना सम्भव नहीं था। अतः उसने प्रसेनजित् के विरुद्ध षड्यन्त्र करना प्रारम्भ किया, जिस का उद्देश्य स्वयं राज्य पर अधिकार प्राप्त करना था। तिज्वती अनुश्रुति के अनुसार उसने मन्त्रिपरिषद् के सब सदस्यों को अपने पक्ष में करना प्रारम्भ कर दिया। मन्त्रिपरिषद् के कुल सदस्य ५०० थे। दीर्घ चारायण्—जो प्रसेनजित् का प्रधान मन्त्री था—के अतिरिक्त शेष सब सदस्य विरुधक के पक्ष में हो गये। एक बार

<sup>?.</sup> Cowell-Jatak vol. iv, p. 92-93

जब किसी राजकीय कार्य पर दीर्घ चारायण विरुद्धक के घर आया हुआ या उसने उस से भी बात की और उसे भी अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया । पर दीर्घ चारायण अपने स्वामी का अनन्य भक्त था । वह विरुधक के साथ पड़यन्त्र में सिम्निलित नहीं हुआ । विरुधक ने उस से यह वचन ले लिया कि वह इस बात चीत का जिकर किसी के भी साथ न करे । दीर्घ चारायण उसे बार वार यही सममाता था कि तुम गलती क्यों करते हो । प्रसेनिजत वृद्ध हो शीध मर जायगा, तब राज्य तुम्हीं को प्राप्त होगा । पर विरुधक को यह बात समम्म में न आई । वह अपने प्रयत्न में लगा रहा ।

एक बार की बात है कि भगवान बुद्ध मेत्सुरुदी नामक शाक्य नगर में पघारे हुते थे। जब यह बात प्रसेनजित् को मालूम हुई, तो वह उन के दर्शनों के लिये गया । दीर्घ चारायण उस के साथ था । जब वे दोनों मेत्सुहदी पहुंचे तो प्रसेनजित् रथ से नीचे उतर गया और पैदल ही उस स्थान पर पहुंचा, जहां महात्मा बुद्ध ठहरे हुवे थे। प्रसेनजित् ने यह उचित नहीं समभा कि बुद्ध के दर्शनों के लिये राजसी ठाठ वाट के साथ जावे । उसने अपने सम्पूर्ण राजकीय चिन्हों-राजमुक्कट, खड़ आदि—को उतार कर दीर्घ चारायण के सुपूर्द कर दिया और स्वयं सादे वेश में बुद्ध की सेवा में उपस्थित हुआ। बुद्ध और प्रसेनजित् का बड़ा पुराना परिचय था । उन दोनों की श्रायु भी शयः एक बगाशर थी । उन की अनेक बार पहते भी एक दूसरे के साथ भेंट हो चुकी थी । वें बड़े प्रेम के साथ मिले और बहुत देर तक श्राइस में बार्ते करते रहे। उधर दीर्घ चारायण वाहर खड़ा हुआ प्रसेनजित् के वापिस लौटने की प्रतीचा कर रहा था। विरुवक ने उसे अपने साथ पर्वन्त्र में सम्मिलित होने के लिये बहुत प्रेरणा की थी । मित्र परिपद के सत्र सदस्य विरुवक के पद्म में थे । केवल अकेला दही उस के साथ नहीं था। अन उसने सोचना प्रारम्भ किया कि विरुधक का पन्न बहुत प्रवल है । अतः उस के साथ मिल जाना ही ठीक है । सब राजकीय चिन्ह उस के पास थे ही । रथ जुता कर वह श्रादस्ती वापिस लौट गया श्रीर दहां जाकर विज्यक को राजा उद्गोपित कर दिया। विरुवक का पड्यन्त्र सफल हो गया

श्रीर वह श्रपने पिता के जीवित होते हुवे भी मंत्रि परिषद् की सहायता से राजा

जन प्रसेनजित बुद्ध से नातचीत समाप्त कर नाहर निकला, तो अन्य भिन्नु शों से उसे दीर्घ चारायण के विश्वासघात का पता लगा । उसे अन राज्य प्राप्ति की कोई आशा नहीं रह गई थी। सन मन्त्री उस के पहले विरुद्ध थे। अन दीर्घ चारायण भी उस के विरुद्ध हो गया था। उसने यही उचित समभा कि राज्य के लिये प्रयत्न करने का विचार छोड़ कर मगध की तरफ प्रस्थान किया जाने। मगध का राजा अजातशत्रु उस का निकट सम्बन्धी था। उस के यहां आश्रय लेने के अतिरिक्त उसे अन्य कोई मार्थ न स्मृत्ता था। वह मगध की खोर चल पड़ा। रास्ते में मिछका और विजिक्ता रानियां मिलीं, जो उसी की दृढ में पैदल ही श्रावस्ती से आरही थीं। मिछका की पुत्र विरुद्धक राजगद्दी पर विराजमान था, अतः प्रसेनजित् ने उसे श्रावस्ती वापिस लौटा दिया और ख्रयं विजिका के साथ मगध राज्य की श्रोर प्रस्थान किया।

कुछ ही दिनों में वे मगरा की राजधानी राजगृह पहुंच गये। अपने आगमन की सूचना देने के लिये उस ने वर्जिका को अजातशत्रु के पास भेजा अजातशत्रु को जब अपने श्वसुर प्रसेनजित के पधारने का समाचार मिला, तो वह बड़ी धूमधाम के साथ उस का स्वागत करने के लिये चला। पर उधर राजा प्रसेनजित की मृत्यु हो चुकी थी। भूल, प्यास और मार्ग की थकावट से पीदित उस बुद्ध कोशल नरेश ने अनेक अपथ्य पदार्थों का सेवन किया था। बृद्धावस्था के कारण उसका शरीर जर्जरित हो चुका था। वह अधिक कष्ट सहन न कर सका। राजगृह के बाहर ही उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार कोशल राज्य के पदच्युत नरेश का अनत हुआ।

विरुधक के प्रधान मन्त्री का नाम श्रम्बरीश था। वह उसका बालसखा था। जब विरुधक ने कोशल का राजसिंहासन प्राप्त कर लिया, तो श्रम्बरीशः ने शाक्य लोगों से बढ़ला उतारने की प्रतिज्ञा उसे स्मरण कराई । विरुधक का इत्य तो शाक्यों के पृति. बिद्देष भाव से जल ही रहा था। उसने शाक्यों

पर श्राक्रमण करने के किये धूमवाम के साय तैयारी की । जब महातमा बुद्ध को यह पता लगा कि विरुधक शाक्यों पर श्राक्रमण करने लगा है, तो उन्हें बहुत खेड हुआ। वे ख्यं शाक्य थे। श्रतः उन्हों ने किवल वस्तु की तरफ प्रयान किया। मार्ग में एक छाया शून्य 'शकोतक' बुद्ध के नीचे श्रपना श्रासन जमाया। महात्मा बुद्ध को इस दशा में देख विरुधक को यह विचार उत्पन्न हुआ, कि बुद्ध शाक्यों के विनाश की सम्भावना से बहुत चिन्तित हैं। श्रतः उसने किपल वस्तु पर श्राक्रमण करने का विचार छोड़ दिया। उसके हृद्ध में भी महात्मा बुद्ध के प्रति श्रपार श्रद्धा थी और वह उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था।

परनतु ग्रम्बरीश कहर साम्राज्यवादी था । उसने फिर विरुद्धक को शाक्यों पर श्राक्रमण करने के लिये प्रोत्साहित किया। महामौद्धन्य यन के नतृत्व में शाक्य लोगों न अपनी राजधानी कपिलवस्तु की रत्ता के लिये तैयारी की । इस वार दिरुपक शाक्यों को पराजित नहीं कर सका । वह स्वयं निराश होकर अपनी राजधानी श्रावस्ती को लौट गया।

पर अम्बरीश कर मानने वाला था | उनने तीसरी बार फिर कोशलराज को शाक्यों पर आक्रमण करने के लिये प्रेरित किया । एक बार फिर विरुधक ने कित सन्तु पर आक्रमण किया | पर उसे इस बार भी सफलता प्राप्त नहीं हुई । थोड़े से युद्ध के पश्चत् निराश होकर वह अपने राज्य को लौट आया ।

श्रम्बरीश ने देखा कि शह्य युद्ध में शाक्यों को परास्त करना सम्भव नहीं है। श्रतः उसने भेद नीति का श्राश्रय लिया। उसने शाक्यों के पास निम्नलिखित सन्देश भेजा—यद्यपि में श्राप लोगों के प्रति विशेष स्नेह भाव भी नहीं रखता हूं, पर मुभे श्रापसे कोई विशेष द्वेप भी नहीं है। श्रव सब मामला खतम होगया है, श्रतः कृपा करके श्रपने दुर्ग के द्वारों को खोल दीजिये।" विरुवक के इस सन्देश पर विचार करने के लिये शाक्य लोग श्रपने सन्यागारे में एकत्रित हुवे। उन में इस प्रश्न पर बहुत मतभेद था। कुछ लोग कहते थे, हमें श्रपने द्वार खोल देने चाहिये। दूसरे इसका विरोध करते थे। श्रम्बरीश की भेद नीति कार्य कर रही थी। श्राखिर, उन्होंने बहुमत से यही निर्ण्य किया कि क्षितवस्तु के द्वार स्रोल विये जाने। क्रिया । शाक्य लोगों का बुरी तरह संहार किया गया । कुल मिला कर ७०००० शाक्य किया । शाक्य लोगों का बुरी तरह संहार किया गया । कुल मिला कर ७०००० शाक्य किर्वक की सेनाओं के हावों से मारे गये। कुछ शाक्य लोग अपनी जान बना कर भागन में भी समर्थ हुवे । उन्होंन सुदूर पार्वत्य प्रदेशों में जाकर नवीन राज्यों की स्थापना की । इस प्रकार विरुवक ने शाक्यों के महिमामय गण राज्यों का अन्त किया । इसनें सन्देह नहीं, कि इससे पूर्व भी शाक्य राज्य कोशल की आधीनता स्वीकृत करता था। महाकोशल और अग्निदत्त प्रसेनजित के राज्य में शाक्यों का प्रदेश भी अन्तर्गत था। पर इन राजाओं ने शाक्य राज्य की स्वाधीनता को नष्ट नहीं किया था। इनके समय में शाक्य राण अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता था। पर अब विरुवक इसका पूर्णतथा विनाश करता है। अम्बरीश की साम्राज्यवाद की नीति अपना कार्य कर रही थी। शाक्यों का स्वतन्त्र गणराज्य इस नीति का शिकार हो गया।

विरुप्त के किसी अन्य आक्रमण व विजय का हमें परिज्ञान नहीं है । बौद्ध साहित्य में लिखा है कि महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि सात दिन में विरुप्त और अम्बरीश का विनाश हो जायगा और ऐमा ही हुआ। वहां इन के विनाश की जो कथा लिखी है, उसे यहां उद्धिसित करने की आवश्यकता नहीं। पर श्रीहर्षकृत रत्नावली से यह प्रगट होता है कि वत्सराज उद्यन के सेनापित रुम्मचान् ने न केवल कोशलराज को परास्त ही किया था, अपितु उसका संहार भी किया था। यह कोशलपित कौन था, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश रत्नावली में

<sup>1.</sup> Rockhill-Life of Buddha p. 112-121 श्रोर देखिये Cowell-Jatak, vol. iv, p. 93-94,

<sup>25</sup> Rockhill-Life of Buddha p. 121

श्रस्तवयस्तशिरस्त्रशृह्यकृष्णैः इन्तोत्तमाङ्गे त्रणम् ।
 व्युदासृक्षस्तिति स्वनत्यहरणे वर्मोद्रमद्वहिनि ॥
 श्राह्वयाजिमुख्ये स्वकोशलपतिर्भग्ने प्रधाने वर्षे ।
 पक्तेनव रुमणवता शर्शकर्म त्रद्विप्रस्तो हतः॥
 (श्रीहर्ष रत्नावद्वी श्रंक ४)

उपलब्ब नहीं होता । सम्भव है, यह दिरुवक ही हो । कोशलराज प्रसेनजित् का भ्रान्त किस प्रकार हुआ था, इस पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है । बौद्ध साहि य से यह अवश्य ज्ञान होता है कि शाक्य विजय के अनन्तर कुछ समय पश्चान विरुप्तक का अन्त सहसा ही हो गया था। सम्भव है, उसका अन्त रत्नावली में निर्दिष्ट प्रकार से ही हुआ हो और श्रीहर्ष ने जिस कोशलपति के घात का वर्णन किया है, वह विरुधक ही हो ।

विरुधक के भिन्न भिन्न ग्रन्थों में विविध नाम पाये जाते हैं । पाली साहित्य में इसे प्रायः विदूष्टभ लिखा गया है। १ अवद्।न कल्पलता में इसे विरुद्धक लिखा है। उपाणों में इसी के लिये चुद्र ह शब्द आया है। उपाणों के अनुसार चु क के पश्चात् कोशल की राजगदी पर कुलक, सुरय और सुमित्र विराजमान हुए 18 इन दिखते कोशल राजाओं के सम्बन्ध में कोई ऐतिहासिक घटना ज्ञात नहीं हैं । अन्त में ये भी मगध के बढ़ते हुवे साम्राज्यवाद के शिकार हो गये।

कोशल देश का राजा पसेनदी महातमा बुद्ध का परमित्र और भक्त था | महात्मा बुद्ध बहुधा कारात की राजधानी श्रावस्ती में भी पधारा करते थे: घोर दहां पसेनदी की उन से प्रायः बातचीन हुआ करती थी। पसेनदी के साथ बुद्ध की जो बातचीत हुई थीं, वह अब तक बौद्ध साहित्य में सुरिक्तत. हैं और बोद्ध धार्मिक साहित्य का एक पूरा खगड, जिसे कोशल-संयुक्त वहते हैं, इसी वात चीत से पृरिपूर्ण है।

<sup>1.</sup> Cowell-Jatak vol. I, p. 27

२ विरुद्धकेति मुख्याख्यो विद्यासु च कृतश्रमः।

<sup>(</sup> चोमेन्द्र – श्रावदानकरासता पृ० ४६५ )ः

३. प्रक्षेनजित् ततो भाव्यः जुद्रको भविता ततः

<sup>(</sup> Pargiter p. 11)

४. चद्रकात् कुलको भाव्यः कुलकात् !सुरथः स्मृतः । सुमित्रः सुरथस्यापि श्रन्यश्च भविता नृपः॥

<sup>~ (</sup> Pargiter p. 11-12 )

## सातवां ऋध्याय

## सगध राज्य

महात्मा बुद्ध के समय में मगध के राज्ञ सिंहामन पर विस्वितार विराजमान या। प्रराखों में इसके वंश को शेशुनाक वंश कहा गया है। शेशुनाक वंश राजा शिशुनाक के नाम से है। पर बौद्ध साहित्य के अनुपार इस राजा शिशुनाक का नाम विश्वितार और अनातशत्रु के पीछे आया है। ऐतिहासिकों में शिशुनाक तथा उसके पीछे आने वाले नन्दवंश के सम्बन्ध में जितना विवाद है, उतना शायद तिथिकम सम्बन्धी किसी अन्य विषय पर नहीं है। कोई भी दो ऐतिहासिक इस सम्बन्ध में एक मत नहीं है। भागडार कर, जायमवाल, परायचीधरी, विन्सेन्ट ए. स्मिथ, देरीज़ डेविडस, प्रधान आदि सभी ऐतिहासिकों ने इस सम्बन्ध में भिन्न मिने मतों का प्रतिपादन किया है। इस सम्बन्ध में इतने विवाद का कारण यह है कि पौराणिक, बौद्ध और जैन तीनों अनुश्रुतियों में इस विषय में मतभेद है। इस दशा में इस विवाद की समीज्ञा कर किसी एक निर्णय पर पहुंच सक्ता सुगम कार्य नहीं है।

<sup>1.</sup> Pargiter-Dynasties of the Kali Age, p. 20-22

२ महावंश ४। १-६

<sup>3.</sup> Bhandarkar-The Carmichael Lectures 1916, Lecture II

<sup>4.</sup> Jayaswal K. P. - The Saisunaga and Mauryan Chronology in Journal of Bihar and Orissa Research Society, 1915

<sup>5.</sup> Raychowdhary-Political History of Ancient India p 122-144

<sup>6.</sup> V. A. Smith-Early History of India p. 28-50

<sup>7.</sup> Cambridge History of India vol. I, ch. vii

<sup>8.</sup> Pradhan-Chronology of Ancient India ch. xx

महावंश के श्रानुपार जत्र त्रिम्बिसार की श्रायु केवल १५ वर्ष की थी, उत समय उसके पिता ने उसे राज्य के लिये श्रिमिपिक्त किया था। जिस समय सिद्धार्थ से विम्वितार की प्रथम वार भेंट हुई. तब उसे राज्य करते हुवे १५ वर्ष हो चुके थे। उसके वद उसने ३७ वर्ष और राज्य किया। इस प्रकार महावंश के अनुवार विस्थितार का शांसनकाल ५२ वर्ष का था । दीपवंश के श्रमुसार भी विम्बिसार ने ५२ वर्ष तक राज्य किया ।<sup>५</sup> परन्तु वायु पुराण श्रौर मतस्य पुरांगा के अनुसार विम्बिनार का शासनकाल केवल २८वर्ष या । पर यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि वायु पुराण और ब्रह्मांगड पुराणों के ऋतुसार विस्विस र का उत्तराधिकारी दर्शक था। <sup>६</sup> महावंश और दीपवंश में विम्विस र का उत्तराधिकारी अनातरात्रु को लिखा है । कई पुगर्णों में दर्शक का नाम विम्निसार और अनातरात्रु के बीच में न बाकर बानातरात्रु के बाद बाता है। वौद्ध साहित्य में दर्शक को सर्वया छोड़ दिया गया है। पुराणों में दर्शक का शासन काल २५ वर्ष लिखा है। कहीं कहीं पर २४ वर्ष भी दर्शक का शामन काल लिखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि विस्विसार के शासन काल में ही दिख्ले २४ व २५ दर्प शासन की वास्तविक वाग्डोर दर्शक के हाथ में रही थी । यह दर्शक विम्बिसार का पुत्र व श्रमः तरान्य का भई था । अनातरांत्रु ने रामगद्दी स्व.भाविक रूप से प्राप्त नहीं की थी, श्रितु एक पड्यन्त्र द्वारा अपने पिता को मार कर राज्य पर अधिकार प्राप्त किया था। यह दिल्कुल सम्भा प्रतीत होता है, कि अजातरात्रु ने जब अपने पिता

<sup>1.</sup> Mahavamsa, translated by Geiger 11, 28

<sup>2.</sup> Ibid II, 30

<sup>3.</sup> Ibid II, 30

<sup>4.</sup> Jayaswal J. B. O. R. S. 1915, p. 72

<sup>5.</sup> Pargiter p. 21

६ वायुपुराण ( श्रानन्दाश्रम प्रेस ) ६६, ३१८

<sup>7.</sup> Pargiter p. 21

<sup>8.</sup> Pargiter p. 21

६. मत्य्यपुराए ( चंगवासी प्रेस ) २७२, २७ ६

को मार कर राज्य प्राप्त किया हो, तो अपने भाई दर्शक को, जो पिछले २४ वर्ष से निरन्तर शासन सूत्र का सञ्चालन करता रहा था, भी राज्यच्युत किया हो | इस प्रकार दर्शक ने अपने पिता विविस र के जीवित रहते हुवे ही २४ वर्ष तक राज्य किया | यही कारण है, कि बौद्ध ग्रन्थों में उसके नाम का प्रथक् रूप से उड़ेल नहीं किया गया | पौराणिक अनुश्रति के अनुसार विविसार ने २८ और दर्शक ने २४ वर्ष तक राज्य किया था, जो मिला कर ४२ दर्ष बनता है | बौद्ध साहित्य के अनुसार पही विविसार के शासन का समय है | दर्शक की कता केवल पौराणिक साहित्य से ही सूचिन नहीं होती | भास ने अपने ग्रन्थ स्व नवासवदत्ता में उसका उल्लंख किया है | इसी की भिगनी पद्मावती के साथ बत्तराज उद्यन का विवाह हुआ था | कथार रित्सागर में भी मगन कुमारी पद्मावती के साथ उद्यन के विवाह का उल्लंख है, यद्यपि वहां दर्शक का नाम नहीं दिया गया है | इस प्रकार दर्शक की कता में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता | पौराणिक और बौद्ध अनुश्रतियों में सामझ य भी इस दंग से बड़ी हुगमता के साथ स्थापित किया जासकता है |

विमि । सार बहुत र क्तिशाली तथा महत्वाक की राजा था। उसका विवाह कोशल देश की राजकुमारी, महाकोशल की कन्या कोशल देश के साथ हुआ था। इसी विवाह में दहेज में 'नहान-चुन्न मुल्य' के रूप में काशी का एक ग्राम, जिसकी आमदनी एक लाख वार्षिक थी, विविसार को प्राप्त हुआ। था। कोशल राज्य के साथ इस वैवाहिक सम्बन्ध के स्थापित हो जान पर मगध को इप शक्तिशाली राज्य से कोई भा नहों रह गया था। और वह अपना ध्यान साम्राज्य विस्तार की आर लगा सकता था। राजा विविसार ने अक्त के राजा 'बह दत्त' के उपर अक्रमण

१. काञ्चुकीय –एपा खलु गुरुभिरभिहितनामधेयस्य श्रस्माकं महाराजदर्शकस्य । गिनी पद्मावती नाम । ( खप्नवासवदत्ता, श्रंक एक १ )

<sup>2.</sup> कथासरित्सागर पृ० =२

<sup>3.</sup> Gowell-Jutak vol. ii, p. 275

किया और उसे जीत कर अपने अधीन कर लिया । इससे कुछ समय पूर्व यत्सदेश का राजा 'शतानीक' (उदयन का पिता ) श्रंग देश को अपनी अधीनता में ला जुका था। ऐसा प्रतीत होता है कि वत्स श्रंग को देर तक अपनी अधीनता में नहीं रख सका और वह कुछ ही समय पश्चात् स्वतन्त्र हो गया। परन्तु उसकी स्वाधीनता देर तक कायम न रह सकी और पीछे से मगधरान विविधार ने उसे जीत लिया। विविधार श्रंग राज्य से अधीनता स्वीकृत करा कर ही संतुष्ट नहीं हुआ, अपितु वहां के राजा बग्रदत्त को मार कर उसे अपने राज्य के अन्तर्गत कर लिया। पीछे से विविधार ने श्रंग की राजधानी 'जन्या' को 'सोण्दर्गड' नामक घाषण्य को दे दिया था, जो अपने लिये इसके कर आदि को प्राप्त करता था। इस प्रकार श्रंग का वह स्वतन्त्र राज्य जो किसी समय अत्यन्त शक्तिशाली या धीर जो किसी समय मगध को भी अपनी अधीनता में रख चुका था, अध नष्ट हो गया। श्रंग को जीतने से मगध की शक्ति बहुत वह गई। काशी का कुछ प्रदेश तो उसे पहले ही प्राप्त हो चुका था। अब श्रंग को श्रंपत कर लेन से मगध एक अत्यन्त महत्व पूर्ण राज्य वन गया और उस साम्राज्यवाद के संघर्ष में प्रवृत्त हुआ, जिसका उपस्प हम श्रमातशज्ञ के शासन में देखेंगे।

राजा विवित्तार का विवाह केवल कोशलदेवी से ही नहीं हुआ था।
महावरण में लिखा है कि विविद्धार की ५०० सानियां थीं। इतना निश्चित है
कि कोशलदेवी के श्रतिरिक्त उसका विवाह विदेह की राजकुमारी से भी हुआ।
था। इसका नाम 'चेहना' या श्रोर यह वैशाली के श्रन्यनम राजा 'चेटक' की कन्या थी। विविद्धार की श्रन्य रानियों के नाम ज्ञात नहीं हैं।

<sup>1.</sup> Majhim Nikay, ii, 163

<sup>2.</sup> Kalpasutra (Book vi)

<sup>3.</sup> Hardy-A manual of Buddhism p. 163

<sup>4.</sup> वृद्धचर्या पृ० २४१ २४५

<sup>5.</sup> Cowell-Jatak, vi, 133

<sup>6.</sup> Mahavagga vii, I. 15

<sup>7.</sup> Rayachowdhary Political History of Ancient India p.124

निविसार के पुत्र भी श्रमेक थे। इन में से निम्नलिखित नाम हमें ज्ञात हैं—श्रम्य, शीलवन्त, विमल कोएडज्ज, अनालगत्र श्रीर दर्शक । इनमें से खुनार श्रम्य के सम्बन्ध में यह क्या उल्लिखित है कि एक बार उसने देखा कि मही के ढेर पर एक नवजात शिशु पड़ा हुआ है। यह शालवती नाम की वेश्या का पुत्र था। श्रम्य ने उसे पाल कर बड़ा किया श्रीर उसका नाम 'जीवक' रखा। जीवक को श्रत्यन्त उंची शिक्षा दी गई श्रीर उसे पढ़ने के लिये तक्षशिला भेजा गया। तक्षशिला में जीवक ने श्रायुर्वेद शास्त्र की कीमारमृत्या शाला में विशेष निग्रणता प्राप्त की। विद्या को समाप्त कर जीवक अपने देश को वापिस लीटा श्रीर श्रामे चल कर बहुत प्रसिद्ध वैद्य बना। जीवक के चिकित्सा सम्बन्धी चनत्कारों का उल्लेख श्रमेक स्थानों पर बौद्ध साहित्य में किया गया है।

मगध की पुरानी राजवानी कुशाप्रपुर थी। इसी को गिरिव्रज्ञ भी कहते थे। पर यह नगर मगध के उत्तर में विद्यमान विज्ञ राज्य संघ के आक्रमणों से सुरिवित न था। इस पर निरन्तर आक्रमण होते रहते थे। इन्हीं के कारण गिरिव्रज्ञ में एक वार भारी आग लग गई थी और उस से यह पुराना नगर बहुत कुछ नष्ट हो गया था। विविस र ने गिरिव्रज्ञ के कुछ उत्तर में विज्ञ राज्य के आक्रमणों का मुकाविला करने के लिये एक नये नगर की स्थापना की, जिसका नाम 'राजगृह' है। अधि राजगृह अब गिरिव्रज्ञ के स्थान पर मगध की राजधानी बन गया। राजगृह के राजप्रसादों का निर्माण महागोविन्द नाम के भवन निर्माण कला के प्रसिद्ध ज्ञाता द्वारा किया गया था। राजगृह का निर्माण जिस उद्देश्य से किया गया था, वह सफल हुआ। इछ समय के बाद बिज्ञयों के आक्रमण वन्द हो गये और बिज्ञराज्य तथा मगध की सिन्ध को थिर करने के लिये उनमें

<sup>1.</sup> Mahavagga viii, I. &

<sup>2.</sup> Thera-gatha p. 269

<sup>3.</sup> Ibid, p.65

<sup>4.</sup>P radhan-Chronology of Ancient India p. 218

वेत्राहिक सम्बन्य स्थापित किया गया । विज्ञ कुमारी देखना का विवाह विविसार के साथ कर दिया गया ।

विवसार कितना शक्ति शाली राजा था, इसका अनुमान इस वात से किया जासकता है कि महावरण में उसकी अधीनता में ८०००० ग्रामी का उल्लेख किया गया है, जिनके ग्रामिक उसकी राजसभा में एकत्रित हुआ करते थे। एक अन्य स्थान पर वौद्ध साहित्य में उसके राज्य का विस्तार २०० योजन लिखा गया है।

विवितार के पुत्रों में सब से अधिक प्रसिद्ध अनातरात्रु या। नातक साहित्य के अनुसार अनातरात्रु कोराल देश की राजकुमारी कोराल देवी से उत्पन्न हुआ था। संयुक्त निकाय में कोरालराज प्रसेनजित् ने अनातरात्रु को अपना भागिनय कहा है। परन्तु जैन साहित्य के अनेक प्रन्थों में अजातरात्रु को कोराल देवी का पुत्र न लिख कर वैशाली के चेटक की कन्या चेह्नजा का पुत्र लिखा है। विदेह दैशाली के विज्ञराज्यतंत्र के अन्तर्गत था, अतः वैदेही पुत्र लिखा गया है। विदेह दैशाली के विज्ञराज्यतंत्र के अन्तर्गत था, अतः वैदेहीपुत्र का अभिप्राय यही हो सकता है कि इन बौद्ध प्रन्थों को भी अजातरात्रु का वैशाली की राजकुमारी का पुत्र होना अभिप्रेत है। परन्तु इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि अनेक प्राचीन प्रन्थों में कोशाल देश के राजाओं के साथ भी वैदेह विशेषण शाता है। इससे हम यह सम्भ सकते हैं कि जहां बौद्ध प्रन्थों ने अजातरात्रु को वैदेही पुत्र लिखा है, वहां उन हा अभिप्राय यह नहीं है कि दह वैशाली की राजकन्या का पुत्र या, अपितु कोशालदेवी के पुत्र होने के कारण भी वे उसे वैदेही

<sup>1.</sup> Rayachowdhary p. 125

२. युद्धचर्या पृ० ८४

<sup>3.</sup> Cowell-Jatak vol. iii, p. 80

<sup>4.</sup> Raychowdhary-Political History of Ancient India p. 124

<sup>5.</sup> Jacobi, Introd, S. B. E. vol. xxiii

<sup>6.</sup> The Book of the Kindred sayings, p. 104

<sup>7.</sup> Vedic Index vol. I, p. 160

पुत्र लिख सकते हैं । एक अन्य प्रन्थ में अजातराज्ञ की माता का नाम मद्दा लिखा गया है। र इस प्रकार इस सम्बन्ध में प्राचीन अनुश्रुतियों में मतभेद है।

विवितार ने अपने सासन के अन्तिम भाग में अजात्सि को चमा का सासक नियत किया हुआ था। यह हम पहले लिख चुके हैं कि विविधार के सासन काल में पीछे से मगध के सासन का वास्तिविक सूत्रधार दर्शक था। ऐसा प्रतीत होता है कि विविधार ने अपने दोनों राज्यों (मगध और अंग) को अपने इन दो प्रतों (दर्शक और अजात्सित्र ) के सुपुर्द किया हुआ था। पर अजातसत्र केवल अंग के राज्य से ही संतुष्ट नहीं था। वह सम्पूर्ण मगप साम्राज्य का अधिपति जनना चाहता था। इस लिये उसने अपने पिता विविधार को मार कर स्वयं राज्य प्राप्त करने का उद्योग किया। बौद्ध अन्यों में इस घटना का वर्णन जिस रूप में उपलब्ध होता है, उसे यहां उद्धृत करना हम इस बात को स्पष्ट करने के लिये आवश्यक समभते हैं—

"जिस समय अजातराञ्च ने देनदत्त के बहकाने से अपने न्यायी दिता का संहार कर राजमुकुट को अपने सिर पर धारण कर लिया था, और स्वयं राजा बन गया था, तब उनने गृहपित ज्योतिष्क को बुलाया और उसे कहा— 'गृहपित' तुम और में भाई हैं। अञ्झा यह हो कि हम अपनी घरेलू सम्मित्त को आपस में बांट ले। ज्योतिष्क ने सोचा— जिस अजातराञ्च ने अपने न्यायी पिता को मार कर राजमुकुट को अपने सिर पर धारण कर लिया है और स्वयं राजा बन गया है, वह सम्भातः मुसे भी कतल कर देगा।

''तत्र देवदत्त कुमार श्रजातरात्रु के पास जाकर कुमार से बोला— 'कुमार ! पहले मनुष्य दीर्घायु होते थे । अत्र वे अल्पायु होते हैं। हो सकता है, कि तुम कुमार कहलाते हुवे ही मर जाओ । इस लिये कुमार ! तुम अपने पिता को मार कर स्वयं राजा वन जाओ। मैं भगवान को मार कर बुद्ध हो जाऊंगा।'

<sup>1.</sup> Rayachowdhary-Political History of Ancient India, p. 124

<sup>2.</sup> Rockhill-Life of Buddha p. 95

"तव कुमार श्रामातशत्रु जांच में छुरा बांघ कर भीत, उद्विग्न, शंकित मस्त (की तरह) मध्याह में सहसा श्रान्तः पुर में प्रविष्ट हुआ। श्रान्तः पुर के उपचारक (रक्तक) महामात्यों ने कुमार अनातशत्रु को अन्तः पुर में प्रविष्ट होते देखा। देख कर उसे पकड़ लिया। फिर कुमार से वहा—

'कुमार ! तुम क्या करना चाहते थे ?! 'पिता को मारना चाहता था ।' 'तुभे इम कार्य के लिये किसने उत्साहित किया ?" 'शार्य देवदत्त ने ।'

तत्र वे महामात्य अजातरात्रु को ले, जहां राजा मगतः श्रीणिक विविसार या, वहां गये। जाकर राजा को यह बात मुनाई। तब राजा ने कुमार अजातरात्रु को कहा—

> 'कुमार! तू मुभे किस लिये मारना चाहता था ?' 'देव! में राज्य चाहना हूं।'

'कुमार ! यदि तू राज्य चाहना है, तो यह तेरा राज्य है। " यह कह कर राजा ने कुमार अजातरात्रु को राज्य दे दिया।

तन देवदन्त नहां कुमार श्रनातराह्य था, वहां गया, श्रीर नाकर उसमे कहने लगा—

'महाराज ! आद्मियों को हुकुम दो, कि श्रमण गौतम को जान से मारदें ।' इसके पथात् भगवान् बुद्ध को कतल करने के लिये किये गये प्रयत्नों का वर्णन है ।

"भगदन्! मैंने वाल (मूर्ख) की तरह, मूढ़ की तरह, श्रकुशल की तरह श्रपराध किया, जो मैंने ऐश्वर्य के कारण धार्मिक धर्मराज पिता को जान से मारा। भगदन्! भगवान् मेरे श्रपराध को श्रपराध के तौर पर ग्रहण करें, ताकि मैं भविष्य में श्रागध न कर सकूं। ""

''भगवान् ने यह कथा अजातशत्रु के मार्गश्रष्ट आचार्यों के साथः मिल कर किये गये कर्यों के सम्बन्ध में वेशाुवन में कही थी। अजातशत्रु भगवान

१. देवदच सूच ( बुद्धचर्या पृ० २४६ ) २. सामन्त्रकल सुत्त ( बुद्धचर्या पृ० ५६= )

बुद्ध के उन दुष्टातमा तथा नीच विरोधी का अनुयायी था, जिसका नाम देवदत्त है ! देवदत्त की ही दुष्टतामय शिचाओं का शनुकरण करते हुवे उसने अपने धर्मात्मा विता का संहार किया था। 1777

तिज्वती अनुश्रुति में अजातशत्रु के अपने पिता को मारने का दर्शन इस प्रकार किया गया है । इससे बौद्ध साहित्य के विविध दर्शनों का पर्याप्त रूप से समन्त्रय हो जाता है, अतः हम इसे यहां पूर्णरूप से उद्दृत करते हैं—

"श्रपनी महत्वकां द्वाशों को पूरा करने तथा देवदत्त के भड़काने से अजातशत्रु ने अपने पिता को तीर द्वारा मारने का प्रयत्न किया । पर वह सफल नहीं हो सका। " जब विविधार को यह ज्ञ.त हुआ कि अजातशत्रु की आकां द्वा स्वयं राजा मनने की है, तो उसने उमे कम्या का राजा नियत कर दिया। पर चम्या के राज्य में देवदत्त और अनातशत्रु मिल कर जनता को लूटने लगे। परिणाम यह हुआ कि लोगों ने राजा विविसार से शिकायत की।

"विविसार ने सोचा कि यदे श्रजातरात्रु को श्रिधिक विस्तृत राज्य दे दिया जायगा, तो वह कम श्रात्याचार करेगा । इसिलये उसने श्रजातराञ्च को राजधानी राजगृह को छोड़ कर दोप सन्पूर्ण मगधराज्य का स्त्रामी बना दिया । परन्तु इससे भी उसके श्रत्याचारों में कमी नहीं श्राई। इस पर विविसार ने राजगृह भी अनातराञ्च को दे दिया । केवल सजाने पर ही श्रपना श्राधकार रख लिया। पर देवदत्त ने श्रजातराञ्च को सम्भाया कि जिसके पास स्त्राना होता है, वही श्रमली राजा होता है। इसिलये विविसार को वाधित किया गया कि वह स्त्राना भी श्रजातराञ्च के श्रयीन कर दे । श्रिविसार ने यह स्वीकृत कर लिया, पर साय ही अपने प्रत्र पर इस बात के लिये जोर दिया कि देवदत्त के साथ का परित्याग कर दे । इस बात से श्रमातराञ्च बहुत नाराज हुआ उसने श्रानं पिता को केद में दाल दिया । श्राहार देना भी बन्द कर दिया, ताकि विविसार भूल से तड़प कर मर जावे। विविसार को मिलने के लिये केवल एक व्यक्ति को इजाजत दी गई थी। वह थी उसकी रानी बैदेही । वह छिप कर उसके लिये एक कटोरे में

<sup>1.</sup> Cowell-Jatak, vol. I, p. 319-320

भोजन ले आती थी। जब यह बात अजातगत्रु को माल्म हुई, तो उसने रानी को मारने की धमकी दे यह करने से रोक दिया। परन्तु देदेही अपने शारीर पर एक ऐसा चूर्ण मल लाती थी, जो पोपक था। साथ ही, अपनी अंगू ियों में पानी भर लाती थी। इस प्रकार राजा विविसार को छुछ समय और जीवित रखा गया। पर जब अजातशत्रु को यह बात ज्ञात हुई, तो उसने देदेही का राजा विविसार से मिलना ही दिल्कुल बन्द कर दिया। विविधार बुद्ध का श्रद्ध लु भक्त था। बुद्ध ने गृहकूर पर एक ऐसे स्थान पर आसन जमाया, जहां से विविधार खिड़ की के रास्ते बुद्ध के दर्शन का ता रह सकता था। बुद्ध के दर्शनमात्र से ही उपका जीवन कायम रहा। पर जब अज तशत्रु को यह बात माल्म हुई तो उसने उस खिड़की को भी बन्द करवा दिया

"इसी समय की वत है, कि अनातरानु के लड़के उदयीभद्र की उंगली में एक फोड़ा था। दर्द के मारे वह चिछ रहा था। अन तरानु ने उसे गोदी में उटा दिया भीर उसे पुचकारने का प्रयत्न किया। फिर उसने उसकी उंगली मुंह में ले ली और उसे चूकना गुरू किया। इससे यह फोड़ा फट गया और उदयीभद्र को किन पड़ गई। ठीक इसी तमय देदेही वहां आ पहुंची और अनातरानु को इस तरह करते देव कर उने कहने लगी— 'तरे पिना ने भी तरे लिये एक दिन ठीक इसी प्रकार किया था।' यह सुनते ही अनातरानु की आंखें खुलीं। उसे ख्याल आया कि वह अपने दिना के माय कितना अनुचित व्यवहार कर रहा है। उसने सोचा यदि मेरा पिना अन तक भी जीवित हो, तो कितनी उत्तम बात हो। उसने चिछा कर वहा—'ओह, यदि कोई आदमी मुक्ते बता सके कि मेरा गृद्ध दिना अन तक भी जीवित है, तो में उसे अपना सारा राज देने को तैयार हूं।' यह सुनते ही लोग जेललाने की ओर भाग पड़े। विवितार बहुत बूहा था, इतने दिनों के अनगत के पश्चात उनका शरीर मृहपाय हो गया था। जन उसने वःहर शोर सुना तो सममा कि अनारानु ने कोई नई शारीरिक ब्या देने की व्यवस्था की है। इस हो वह सहन नहीं कर सका और उसके प्राण्य शरीर को छोड़ गये।'

<sup>1.</sup> Rockhill-Life of Buddha p. 89:91

इस प्रकार इन विविध बौद्ध संदर्शों से यह स्पष्ट है कि देवदत्त के भड़काने से अजातराञ्च ने अपने पिता का घात किया। बौद्धप्रन्थों में देवदत्त को एक मयंकर पापात्मा पिशाच के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जो सद्धर्म के अनुयाचियों को छप्यगामी बनाने तथा बुद्ध का अनिष्ट करने के लिये सदा तत्पर रहता था। परन्तु विविसार की हत्या में देवदत्त के भड़काने के अतिरिक्त अजातराञ्च की महत्वा-कांक्षाओं को भी कारण वताया गया है।

श्रजातरात्रु की श्राकांक्षा थी कि वह मगध की राजगद्दी का खामी वने। पर वृद्ध विन्निसार ने दर्शक को राजा नियन किया हुआ था। हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं, कि दर्शक ने अपने पिता के भीवन काल में ही शासन की वाग्डोर सम्भाल ली थी। अतः श्रजातरात्रु की उस के प्रति ईप्यों होनी विलकुल स्वाभाविक थी। सम्भवतः, इसी लिये उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं राज्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया। श्रजातरात्रु के श्रन्य भाई उस के भय के मारे वौद्धभिच्च वन गये। दर्शक, शीलवन्त, विमल श्रादि ने बौद्ध भिच्चुओं के पीत वस्त्रों को धारण किया। इस में सन्देह नहीं कि राज्य प्राप्ति के श्रनन्तर श्रजातशात्रु को अपने कार्य पर बहुत पश्चात्ताप हुआ। बौद्ध यन्थों में स्थान स्थान पर उस के पश्चात्ताप का उछेल है। जैन लेखक हेमचन्द्र ने लिखा है कि श्रजातशात्रु को श्रपने पिता की मृत्यु पर इतना दुःल हुआ कि उसने श्रपनी राजधानी राजगृह से परिवर्तित कर चम्पा बना ली।

राजगद्दी पर विराजमान होने के अनन्तर अजातशत्रु के अन्य राज्यों के साथ युद्ध शुरु हुवे । पहला युद्ध कोशल के राजा प्रसेनजित के साथ हुआ । इस युद्ध का कारण यह या कि राजा जिन्तिमार को कोशलदेवी के विवाह में 'नहान चुल्नमूल्य' के रूप में काशी का एक ग्राम कोशलराज की और से दहेज में दिया गया या । पर अब कोशलदेवी का अपने पित के वियोग की चिन्ता में स्वर्गवास हो

<sup>1.</sup> Pradhan-Chronologn of Ancrint India p. 214

२. सामअफल सुत्त ( युद्धचर्या ए० ४६८ )

<sup>-</sup> ३. हेमचन्द्र-स्थिपावलिचरित्र vi, ३२

गया था । यतः प्रसेनिनत् नाहता या कि काशी का वह प्राम पितृयाती यनातशत्रु के पास न रहने पाव । इसी प्रश्न पर दोनों राज्यों में परस्पर युद्ध शुरु हो गया । इस का वृत्तान्त हम पहले लिख चुके हैं, यतः यहां फिर उछिखित करने की यावश्यकता नहीं है । यन्त में प्रसेनिनत् और यनातशत्रु की सिन्ध हो गई और प्रसेनिनत् ने यपनी कन्या 'विनरा' का विवाह यनातशत्रु के साथ कर दिया । विनरा के 'नहानचुन्नमूल्य' के रूप में वह काशी ग्राम फिर यनातशत्रु को प्रदान कर दिया गया ।

कोशल के साथ सिन्ध हो जाने के अनन्तर अजातशत्रु ने गङ्गा के उत्तर में विद्यमान विज्ञिराज्य संघ पर श्राक्रमण करने का विचार किया, विज्ञि संघ बहुत शक्तिशाली गण्राज्य था । उस में ब्राठ गण्राज्य सम्मिलित थे, जिन में वैशाली के लिच्छवी श्रौर मिथिला के विदेह सब से श्रिधक प्रसिद्ध थे। विन्नराज्यसंघ के साथ किन कारणों से युद्ध प्रारम्भ हुआ, इस विषय में प्राचीन श्रनुश्रुतियों में मतभेद है। जैन अनुश्रुति के अनुपार राजा विविसार के वैशाली कुमारी चेछना से दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। इन के नाम थे-'हल्ल' और 'वेहल्ल'। विन्त्रितार ने इन्हें थापना प्रिय हाथी 'सेचनक' भेट में दिया हुआ था । श्रीर उसके साथ अठारह लड़ी वाली एक मुक्तामाला भी इन्हें प्रदान की थी। जब अजातरात्रु ने राज्य सिंहासन पर श्रपना श्रधिकार स्यापित कर लिया, तो उसने हल श्रौर वेहल्ल से सेचनक हाथीं धौर उस मुक्तामाला को वापिस मांगा। हल श्रौर वेहल ने इन्हें देने से इनकार कर दिया । वे अपने भाई अजातशत्रु के प्रकोप से बचने के लिये अपने नाना चेटक के षाश्रय में वंशाली चले गये । श्रनातरात्रु ने नन देखा कि शानित से ये उपहार उसे प्राप्त नहीं होते हैं, तो शक्ति के प्रयोग का निश्रय किया श्रीर इसी लिये विजनराज्य संय के साथ युद्ध छिड़ गया। १ पर बौद्ध यन्यों में विज्ञ राज्यसंघ और अजातरात्र के पारस्परिक युद्ध का कारण दूसरा ही लिखा है। विन्निराज्यसंघ श्रीर मगध के वीन में गङ्गा नदी बहती थी, जो इनके वीच की सीमा का काम करती थी। गङ्गा के तट पर एक बन्दरगाह या जो एक मील लम्बा या । श्राधा बन्दरगाह

<sup>1.</sup> Uvasagadasao, 2, Appendix, p. 7

विज्ञयों के अधिकार में या और आधा मगध के । इस वन्दरगाह के समीप ही एक पर्वत या, जिस के आंचल में बहुमूल्य पदार्थों की एक महत्त्व पूर्ण खान थी । इस खान पर भी दोनों राज्यों का अधिकार समभा जाता था । पर लिज्ल्लवी लोग दो वर्षों से निरन्तर इस के पदार्थों का उपयोग कर रहे थे । मगध को इनका कोई भी हिस्सा नहीं मिल रहा था । अजातशत्रु को इस बात पर वड़ा कोध आया और उसने युद्ध द्वारा विज्ञियों को परास्त करने का निश्चय किया । कारण चाहे कोई हो, पर इतना स्पष्ट है कि इन दोनों राज्यों में परस्पर विद्धेप का भाव विद्यमान था । वास्तविक बात यह है कि मगध की साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति इस समय पूर्ण इस से अपना कार्य कर रही थी, अग और काशी के प्रदेश उस के अधीन हो ही चुके थे । कोशल व वत्स के शक्ति शाली राज्यों को जीत सकना मगध के लिये सम्भव ही नहीं था । अतः स्वाभाविक इप से उसका ध्यान अपने उत्तर में विद्यमान विज्ञित्तरम्य संघ की और गया । विज्ञितंत्र को किस प्रकार मगध के साम्राज्यवाद ने अपना शिकार बनाया, इसका वृत्तान्त बहुत मनोरक्षक तथा उपयोगी है । हम गहापरिनित्रवाण सुत्त से इस वृत्तान्त को यहां उद्भृत करते हैं—

"ऐसा मैंन सुना—एक समय भगवान् राजगृह में गृष्ठकूट पर्वत पर विहार करते थे।

"उस समय राजा मागध वैदेही पुत्र श्रजातरात्रु वज्जी पर चढ़ाई करना चाहता था। वह ऐसा कहता था—'में इन वैभवशाली महानुभाव विज्ञयों को उच्छित्र करूंगा। विज्ञयों का विनाश करूंगा, उन पर श्राफत ढाऊंगा।

"तन श्रनातराश्रु ने मगन के महामन्त्री वर्षकार ब्राह्मण की कहा— 'श्राश्रो ब्राह्मण! नहां भगवान् हैं, वहां नाश्रो। नाकर मेरे वचन से भगवान् के पैरों में शिर से वन्द्रना करो। श्रारोग्य, श्रल्प श्रातंक, लग्ज उत्यान, सुखविहार पृछो। श्रोर यह कहो— 'भगवन्! राजा श्रनातराश्रु विज्ञियों पर चढ़ाई करना चाहता है। वह ऐसा कहता है, मैं इन विज्ञियों को उिच्छन करूंगा। भगवान्

<sup>2.</sup> V.C. Law-some Lastriya Tribes of Ancient India p. 11 2-3 12

तुम्हें जैसा उत्तर दें, उसे सम्भ कर मुक्ते कहो। तथागत श्रयथार्थ नहीं बोल सकते।

"'श्रच्छा', कह कर वर्षकार ब्राह्मण बहुत श्रच्छे यान पर श्राह्मड़ हो राजगृह से निकला श्रीर गृष्टकूट पर जहां भगवान् थे, वहां गया । जाकर भगवान् के साथ संमोदन कर एक श्रोर बैठा श्रीर एक श्रोर बैठ कर राजा श्रजातशत्रु का सन्देश भगवान् को सुना दिया ।

"उस समय श्रायुष्मान् श्रानन्द भगवान् के पीछे खड़े भगवान् को पंखा भाल रहे थे। तत्र त्रायुष्मान् श्रानन्द को भगवान् ने श्रामंत्रित कर कहा—

'शानन्द! क्या तूने सुना है, विज्ञा लोग बराबर सभा में एक त्रित होने वाले हैं (इससे अगला सन्दर्भ हम विज्ञि राज्य संघ की शासन विधि पर विचार करते हुवे उद्घृत कर चुके हैं, इसलिये उसे यहां प्रनः उछि खित करने की आवश्यकता नहीं )।

''तत्र भगवान् ने वर्षकार ब्राह्मण को संबोधन करके कहा—'ब्राह्मण ! एक समय में वैशाली में सारन्दर चैत्य में विहार करता या। वहां मैंने विज्ञयों को यह सात अपरिहाणीय धर्म कहे। जब तक ब्राह्मण ! यह सात अपरिहाणीय धर्म विज्ञयों में रहेंगे, इन सात अपरिहाणीय धर्मों में वज्जी लोग दिखलाई पड़ेंगे, तब तक ब्राह्मण ! विज्जियों की वृद्धि ही समस्तना, परिहानि नहीं।

"ऐसा कहने पर वर्षकार ब्राह्मण भगवान को बोला—'हे गौतम ! एक भी अपरिहाणीय धर्म से विन्त्रियों की वृद्धि ही समभानी होगी, सात अपरिहाणीय धर्मों की तो बात ही क्या ! हे गौतम ! राजा अजातरात्रु को उपलाप (रिश्वत) या आपस में फूट डलवा कर युद्ध करना ठीक नहीं । हे गौतम ! अब हम जाते हैं, हमें बहुत काम रहते हैं।'

''तन मगध का महामात्य वर्षकार ब्रह्मण भगवान् के भाषण को -अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर आसन से उठ कर चला आया।''

इससे आगे का वृत्तान्त अठकथा में इस प्रकार लिखा गया है-

"वर्षकारे ब्राह्मण राजा अजातराञ्च के पास गया । राजा ने उससे पृछा— 'आचार्य ! भगवान् ने क्या कहा ?' उसने उत्तर दिया— 'श्रमण गौतम के कथनानुसार तो विज्ञियों को किसी प्रकार भी लिया नहीं जा सकता । हां उपलापन (रिश्वत ) और आपस में फूट डालने से लिया जा सकता है ।' तब राजा ने कहा 'उपलापन से हमारे हाथी घोड़े नष्ट होंगे, मेद (फूट) का ही प्रयोग करना चाहिये । फिर कैसे किया जायगा ।'

"वर्षकार ने उत्तर दिया—'तो महाराज! तुम परिषद् में विन्जियों की बात उठाओं। तब में कहूंगा—'महाराज! तुम्हें उनसे क्या है? इन राजाओं (विन्जिराजा गण या गण्तन्त्र के सभासद) को कृषि और वाण्ज्यि करने दो।' तब तुमने कहना—'क्यों जी! यह बाह्मण विज्जियों के सम्बन्ध में की जाने वाली बात में रुकावट डालता है।' उसी दिन मैं उन (विज्जियों) के लिये भेंट उपहार मेजूंगा। उसे भी पकड़ कर मेरे उपर दोषारोपण कर, बंधन, ताड़न आदि न कर, छुरे से मुंडन करा मुक्ते नगर से बाहर निकाल देना। तब मैं कहूंगा—'मैंने तेरे नगर में प्राकार और परिला बनवाई हैं, मैं इनके कमजोर स्थानों को जानता हूं, अब जरदी तुक्ते सीधा करूंगा।' ऐसा मुन कर तुमने कहना—'बेशक' तुम जाओ।'

"राजा अजातरात्रु ने यही सब किया। लिच्छिवयों (विज्जयों) ने वर्षकार के निकाले जाने की बात सुन कर कहा—'यह ब्राह्मण् मायावी (राठ) है, इसे गंगा न उतरने दो।' पर दूसरे लिच्छिवयों की सम्मित इससे भिन्न थी। उन्होंने कहा—'इस ब्राह्मण् को हमारा पक्ष लेने के कारण् ही तो निकाला गया है, अतः उसे आने देना चाहिये।' लिच्छिवयों ने वर्षकार ब्राह्मण् से पूछा—'तुम किसलिये यहां आये हो ?' उसने सब हाल सुना दिया। लिच्छिवयों ने कहा—'इस ब्रोटी सी बात के लिये इतना भारी दण्ड देना उपयुक्त नहीं था। फिर उन्होंने पूछा—'मगध में तुम्हारा क्या पद था ?' वर्षकार ने कहा—'में वहां विनिध्य महामात्र था।' लिच्छिवयों ने निध्य किया—'यहां भी वर्षकार का यही पद रहे।' वर्षकार वैशाली में निवास करने लगा। वह बड़ी सुन्दर रीति से न्याय कार्य

करता या । राजकुमार उसके पास विद्याग्रहण करते थे । जब उसकी वैशाली में खूब धाक जम गई, वह अपने गुणों के कारण सब में प्रतिष्टित हो गया, तो ..... उसने एक लिच्छवि को एकान्त में ले जाकर पूछा-'श्राप बहुत गरीव हैं न ?' उसने कहा—'श्राप से यह बात किसने कही. ?' 'श्रमुक लिच्छवि ने ।' इसी प्रकार दूसरे लिच्छवि से कहा.—तुम कायर हो क्या ?' 'किसने कहा ?' 'त्रमुक लिच्छवि ने ।' इस प्रकार भूठ मूठ एक दूसरे के न म से. वार्ते वह कर वर्षकार बाह्मण् ने उन लिच्छवि राजाओं में तीन वर्ष के अन्दर ऐसीः फूट डाल दी, कि दो एक रास्ते पर भी न नाते थे। जब वर्षकार को विश्वास हो गया कि अन लिच्छवियों में भलीभांति फूट पड़ गई है, तन उसने राजा अजातराजु के पास जल्दी आक्रमण करने के लिये खबर भेजी । राजा अजातशत्रु ने रण भेरी वनवाई श्रोर युद्ध के लिये चल पड़ा । जन वैशाली निनासियों ने देखा कि श्रजात-शत्रु शाक्रमण करने आरहा है, तत्र उन्होंने भेरी वजताई और कहा— 'आओ चर्ले, राजा को गंगा पार न करने दें।' भेरी सुन कर भी लिच्छवी लोग जमा नहीं हुवं । तत्र फिर भेरी वजवाई गई कि राजा को नगर में घुसने न दें, नगर द्वार बन्द करके रहें। पर अब भी कोई जमा नहीं हुआ। राजा अजातरात्रु खुले द्वारों से ही युस कर सब को तवाह कर चला गया।

वौद्ध साहित्य के इस वर्णन पर किसी प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। इस में सन्देह नहीं कि वैशाली का विज्ञराज्यसंव गंगा के उत्तर में एक वहुत ही शक्तिशाली राज्य था। उसकी उत्कृष्ट शासन प्रणाली के कारण भी उसे परास्त कर सकता बहुत किटन था। पर गण्राज्यों की सब से बड़ी निर्वलता उन में भेदनीति के सफल हो सकने की सम्भावना होती है। 'भेद' और 'प्रदान' इन दो उपायों से ही गण्राज्यों का विजय शत्रु लोग करते रहे हैं। कोटलीय अर्थशास्त्र में साम्राज्यवादी आवार्य चाण्यय ने इन्हीं उपायों का उपदेश अपने विजिगीपु

१. बुद्धचर्या ( पृ० ५२०—५२३ )

२. भेदाचेव प्रदानाच्च भिद्यन्ते रिपुभिर्गणाः ।

राजाओं को संघों का नाश करने के लिये दिया है । चाण्क्य से पूर्व आचार्य वर्षकार ने भी इन्हीं उपायों का अवलम्बन कर विज्ञराज्यसंघ का अन्त किया । जैन अन्य निरयाविलसृत्त के अनुसार जब कूणिक अजातशत्रु ने वैशाली के साथ युद्ध उद्घोषित किया, तो राजा चेटक ने काशी कोशल के अष्टादश गण राज्यों और महों के संघ को आमिन्त्रित किया और उन से अजातशत्रु का मुकाबला करने के लिये सहायता देने का अनुरोध किया । यह अनुमान कर सकना कठिन नहीं है कि अजातशत्रु के साथ युद्ध में काशी कोशल और मह राज्यों ने भी विज्ञराज्यसंघ की सहायता की थी, । पर मगध के साम्राज्यवाद के सम्मुख इन राज्यों की सिन्मिलित शक्ति कुछ काम न आई और अन्त में इन्हें पराजित हो जाना पड़ा । सम्भवतः, विज्ञराज्यसंघ के साथ ही महराज्य भी इसी समय मगध के साम्राज्यवाद का शिकार बन गया और काशी कोशल के शक्तिशाली राज्य को भी बहुत बड़ा खेड़ा लगा ।

यद्यपि बौद्ध श्रष्टकथा में यह वर्णित किया गया है, कि वर्षकार की मेदनीति के कारण श्रजातरात्रु युद्ध के बिना ही वैशाली पर श्रपना श्राधिपत्य स्थापित करने में सफल हुआ था, पर जैन अनुश्रुति के श्रनुसार उसे विज्ञिराज्य संघ की शक्ति को नष्ट करने के लिये युद्ध की आवश्यकता हुई थी। इस युद्ध में श्रजातशत्रु ने 'महाशिलाकगटक' श्रोर 'रथ मूसल' नाम के भयंकर हथियारों का उपयोग किया था। वर्षकार की मेदनीति के कारण कमजोर पड़े हुवे वैशाली राज्य को युद्ध द्वारा जीत सकना श्रजातशत्रु के लिये सम्भव हो गया था, यही प्राचीन श्रनुश्रुति का निष्कर्ष है।

विज्ञिराज्यसंघ को नष्ट कर चुकने तथा काशी कोशल को परास्त कर देने के अनन्तर मगध साम्राज्य की शक्ति बहुत बढ़ गई थी । इसी समय दूसरी तरफ

१. कौ० ऋर्य० ११ । १

Rayachowdhary-Political History of Ancient India p. 128

**<sup>3.</sup>** Ibid p. 129

श्रवन्ती का राज्य भी बहुत प्रवल हो रहा या। मिज्यम निकाय में लिखा है कि अवन्तीराज प्रद्योत के श्राक्रमण की श्रारंका से श्रजातरात्र ने श्रपनी राजधानी की किलावन्दी को मजबूत कराने का उद्योग किया था। इस से हम सहज में समभा सकतं हैं कि श्रन्य छोटे राज्यों के नष्ट हो चुकने पर ये दोनों साम्राज्यवादी राज्य एक दूसरे के मुकावले पर श्रागये थे। श्रागे चलकर किस प्रकार इस प्रयत्न में मगब को सकलता हुई, इस पर हम कमशाः यथास्थान प्रकाश ढालेंगे।

श्रमातरात्रु ने कुल मिला कर ३२ वर्ष तक राज्य किया । यद्यपि पुराणों में इसका शासन काल २४ वर्ष लिखा गया है, पर बौद्ध श्रमुश्रुति के श्रमुसार यही पद्म ठीक प्रतीत होता है कि श्रमातरात्रु का शासनकाल ३२ वर्ष था। जिस समय महात्माबुद्ध का निर्वाण हुश्रा, उस समय श्रमातरात्रु को शासन करते हुवे ८ वर्ष व्यतीत हो चुके थे।

पुराणों के अनुसार अजातरात्रु का उत्तराधिकारी दर्शक था। वि पर हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं कि दर्शक ने अजातरात्रु के पीछे शासन न कर पहले शासन किया और कुछ पुराणों में यह ठीक कम दिया भी गया है । बौद्ध और जिन अनुश्रुतियां इस सम्बन्ध में एकमत हैं कि अजातरात्रु के बाद उसका पुत्र 'उदायी' राजगद्दी पर बैठा। महावंश के अनुसार उदायी व उदयीभद्द ने अपने पिता अजातरात्रु को मार कर राज्य पर अधिकार प्राप्त किया था। पर स्थिव राविल चरित में लिखा है कि अपने पिता की मृत्यु पर उदायी बहुत शोकातुर हुआ। उसका मन राज्य कार्य में नहीं लगता था और उसे अपने पिता की

( हेमचन्द्र-सविरावलिचरित )

१. श्रजातरात्रुभीवता पञ्चविंशत् समा नृपः। ( Pargiter p. 21.)

<sup>2.</sup> Mahavansa II. 30, 31

३. पञ्चविशत् समा राजा दर्शकस्तु भविष्यतिः। ( Pargiter p. 21)

<sup>4.</sup> Mahavansa iv, I.

५. पितृब्यशुचाकान्तो दुर्दिनेनैव चन्द्रमाः ॥ २३ ॥ परयतो मे पितुः क्रोडास्थानानि व्यथते मनः ॥ २४ ॥

स्पृति बहुत अधिक व्यथित करती थी । इसी शोक के कारण उसने अपनी राजधानी चन्पा से हटा कर पाटलिएत्र को त्रनाया था। ( 'पाटलिएत्र' का संस्थापक उदायी या, इस चात की पुष्टि पौराणिक साहित्य से भी होती है। इस नवीन नगर का नाम पाटलीपुत्र या कुसुमपुर क्यों पड़ा, इस सम्बन्ध में भी जैन श्रनुश्रृति से सहायता मिलती है । हेमचन्द्र ने लिखा है ि जिस जगह इस नगर की स्थापना की गई यी, वहां एक लाल फूलों वाला पाटलीद्रुम विद्यमान था। उसी के कारण इसका चाम पाटलीपुत्र पड़ा श्रीर उसके उन सुन्दर फूर्लो के कारण यह कुसुमपुर भी कहलाया । अञ्चलतरात्रु ने अपनी राजधानी चम्पा बनाली थी, यह पहले िल्खा जा चुका है । उसके समय में चम्या ही मगध राज्य की राजधानी रही । पर उदायी ने पाटलीपुत्र की स्थापना की श्रीर उसे श्रपनी राजधानी बनाया। मगध का सम्राज्य अत्र बहुत विस्तृत हो चुका था। इस दशा में चम्पा जैसा एक कोने में विद्यमान नगर मगध की उपयुक्त राजधानी नहीं हो सकता था । उदायी ने गङ्गा के तट पर एक नये नगर की स्थापना की श्रीर उसे श्रपनी राजधानी बनाया। भारत के इतिहास में पाटलीपुत्र का विशेष महत्व है। इसे वही गौरव प्राप्त है, जो पाश्चात्य संसार के इतिहास में रोग को है। इस 'भारतीय रोम' की स्यापना का यह बृत्तान्त विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिये।

उदायी भी श्रमातशतु के समान पितृघाती था वा नहीं, इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में मतभेद है । उदायी का श्रमने पिता की मृत्यु पर शोकातुर होना उसके पितृघाती न होने के लिये प्रमाण रूप स्वीकृत नहीं किया जा सकता ।

१. तत्रांकिते भूप्रदेशे नृपः पुरमकारयत् ॥ १८० ॥ , राजा तत्राकरोद्राज्य मुदाय्युदयभाक् श्रिया ॥ १८४ ॥ ( हेमचन्द्र – स्थविरावलिचरित पृ० १८६ )

२. उदायी भविता तस्मात त्रयस्त्रिशत्समा नृपः। स वे पुरवरं राजा पृथिव्यां कुसुमाह्वयम्। गङ्गाया दित्तिणे कृते चतुर्थेऽव्दे करिष्यति। ( Pargiter p. 22 )

३. हेमचन्द्र — स्थविरावलिचरित पृ० १६०

श्रमातशत्रु भी इसी प्रकार अपने पिता निम्निसार का घात कर सोकसंतस हुआ या । जायसवाल लिखते हैं कि गर्ग संहिता में उदायी के साथ 'घम्मीतमा' विशेषण दिया गया है । श्रतः इस 'घम्मीतमा' से कैसे श्राशा की जासकती है कि उसने श्रपने पिता का घात किया हो । हमारी सम्मित में इस बात को न मानने में कोई कारण नहीं है, कि उदायी ने भी श्रपने पिता के पदचिन्हों का श्रमुसरण कर श्रजातशत्रु का घात किया हो । सःम्राज्यवाद के निकास के इस काल में यह प्रयुत्ति राजकुमारों में निराजमान थी । कौटिल्य ने श्रपने श्रप्येशास्त्र में राजपुत्रों को इन प्रयुत्तियों से बचाने के लिये श्रनेक उपायों का प्रतिपादन किया है । राजपुत्र कहीं श्रपने पिता को मार कर राज्य प्राप्ति के लिये पड्यन्त्र तो नहीं कर रहे हैं, इस बात की जानकारी रखने के लिये श्रनेक प्रकार की ज्यवस्थायें की गई हैं । कौटिल्य का मत यह है, कि राजपुत्र कर्कट के समान होते हैं, जो अपने पिता को खा जाते हैं । सम्भवतः कौटिल्य ने यह मत शैशुनाक दंश के इन्हीं राजाशों को देख कर बनाया था।

स्यविरावित्विति के श्रानुसार उदायी बहुत शक्तिशाली राजा था । वह श्रान्य राजाशों पर श्राक्रमण करता रहता था। श्रान्य राजा उसके कारण तंग थे। वे समभते थे कि जब तक यह उदायी जीता रहेगा, तब तक हमें राज्यसुख प्राप्त नहीं हो सकता। उदायी बचपन से ही कितना ग्रुद्धिय तथा साहसी था, इस सम्बन्ध में तिब्बती श्रनुश्रुति की एक कथा बड़ी उपयोगी है—

Jayaswal-The saisunaka and Maurya chronology
 J. B. O. R. S. 1915, p. 75

२. कौ० अर्थ० १। ११

३. 'फर्फटसधर्माणो हि जनकभुत्ताः राजपुत्राः'

कौ० यर्थ० शहर

४. राजानोऽत्यन्तमाकान्तास्ते तु सर्वे व्यिचन्तयन् । यावेज्जीवत्युदाय्येष तावद्राज्यसुखं न नः ॥ मम् ॥ (स्यविरावित्विचरित पृ० १८१)

''एक वार की बात है । पूर्णिमा की रात थी । चारों श्रोर चाँदनी छिटक रही थी । गर्मियों के दिन थे । राजा श्रजातशञ्च श्रपने राजप्रासाद की छत पर गया । श्रोर दरवारियों के साथ उस श्रज्ञपम दृश्य का श्रानन्द लेने लगा । श्रजातशञ्च ने श्रपने दरवारियों को सम्बोधन करके कहा—'कैसी सुहावनी रात है । गर्मियों की मौसम है । पूर्ण चन्द्रमा निकला हुश्रा है—सब श्रोर चांदनी छाई हुई है । इसका किस प्रकार सदुपयोग करना चाहिये ?'

राजदरवार की एक स्त्री ने इस प्रकार उत्तर दिया—'इस रात को खूब मौज उड़ानी चाहिये, खूब श्रानन्द मंगल करेना चाहिये।'

एक अन्य स्त्री ने कहा—'ऐसी रात का आनन्दः उठाने के लिये पहलेंः संपूर्ण राजगृह को सन्नाना चाहिये और फिर मौज करनी चाहिये।'

पर कुमार उदायिभद्र ने वहा—'इस श्रातुषम रात की स्मृति में किसीः नवीन राज्य पर श्राक्रमण करना चाहिये।

उस रात का उपयोग श्रजातशत्रु ने उदायीभद्र के निर्देश के श्रनुमार नहीं किया, पर इसमें सन्देह नहीं कि जब वह स्वयं राजा बना, तो उसने अपनी कुमारावस्था की श्राकांचाश्रों को किया में परिण्त करने के लिये श्रनुपम श्रवसर प्राप्त कर लिया।

स्थिवरावित्वित्ति के श्रमुमार उदायी ने किसी समीपवर्ती राज पर श्राकमण कर उसके राज्य को छीन लिया । वह राजा भी इसी युद्ध में मारा गया। परन्तु उस राजा के 9त्र ने उज्जैनी के राजा के पास जा कर श्राश्रय लिया श्रीर उससे उदायी के विरुद्ध युद्ध करने के लिये सहायता की याचना की ।

Rockhill-Life of Buddha, p. 96.

२ इतश्च राज्ञ एकस्यागित करिंमश्चिदागते।
श्राच्छेद्युदायिना राज्ञा प्राज्यविक्रमचित्रणा। १८६॥
श्राच्छिन्नराज्यो राजा स नश्यन्नेच व्यपद्यत। १६०॥
(हेमचन्द्र—स्विरावित चरित)

इस समय भारतवर्ष में साम्राज्य निर्माण करने के लिये जो राज्य संघर्ष कर रहे थे, उनमें मगध श्रोर श्रवन्ती ही सब से प्रवल थे। मगध ने श्रंग, काशी, विज्ञिराज्य संघ श्रादि को जीत कर श्रपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया था। दूसरी श्रोर श्रवन्ती की शक्ति भी बहुत श्रिक थी। वत्स श्रोर श्रवन्ती न केवल वैवाहिक सम्बन्ध से बद्ध थे, पर यदि कयासरित्सागर की बात स्वीकृत की जावे, तो उन दोनों राज्यों का शासन भी इस समय एक ही राजा के हाथ में था। श्रवन्ती के श्राक्रमण की श्रारांका से ही मगधराज श्रजातशत्रु ने राजगृह की किलाबन्दी की थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस समय साम्राज्यवाद के सेत्र में मगध श्रोर शवन्ती ही सुख्य प्रतिद्वन्द्वी थे। श्रवः यह विलक्कल स्वामाविक है कि उदायी द्वारा पदाक्रान्त राज्य के राजकुमार ने श्रवन्ती के राजा का श्राश्रय लिया श्रीर उसकी सहायता से श्रपने परास्त राज्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया।

अवन्ती के राजा ने सहायता देना स्वीकृत कर लिया | पर उदायी को युद्ध द्वारा परास्त कर सकना सुगम बात न थी | अतः एक चाल चली गई | उदायी जैन धर्म में श्रद्धा रखता था | जैन साधु उसके पास आते जाते रहते थे | इस पदच्युत राजकुमार ने जैनसाधु का वेश बनाया और पाटलिपुत्र जा पहुंचा | जो जैनगुरु उदायी के राजप्रासाद में आते जाते थे, उन में से एक का यह शिष्य बन गया श्रीर स्वयं भी प्रासाद में आने जाने लगा | एक दिन श्रवसर पाकर, जब राजा सो रहा था, इसने उस पर आक्रमण किया और उसका सिर घड से अलग कर दिया । इस प्रकार अजातशत्रु के उत्तराधिकारी तथा पाटलीपुत्र के संस्थापक उदायी का अन्त हुआ |

<sup>3.</sup> Pradhan-Chronology of Ancient India p. 216

स मायाश्रमणो राज्ञः सुप्तस्य गलकन्द्ले ।
 तां कित्रंकां लोहमयीं यमजिह्वोपमां न्यधात् ॥ २०८ ॥
 फएठो राज्ञस्तयाकित कदलीकाएडकोमलः ॥ २०८ ॥
 स्थिवराविल चरित पृ० १८३

महावंश के अनुसार उदायी ने कुल सोलह वर्ष तक राज्य किया। परन्तु पुराणों के अनुसार उसका शासन काला ३३ वर्ष है। इन मर्ता में से कौन सा ठीक है, इस पर हम आगे चल कर प्रकाश डालने में समर्थ हो सकेंगे।

उदायी के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में प्राचीन अनुश्रुतियों में बहुत मतभेद है । पुराणों के अनुसार उस के पश्चात् क्रव से निन्द्वर्धन और महानिन्दन राजगद्दी पर बैठे । महावंश के अनुसार उदायी के उत्तराधिकारी इस प्रकार हैं—अनुरुद्ध, मुगड और नागदासक । दिन्यावदान के अनुपार उदायी के बाद मुगड और फिर काकवर्ण मगध के राजा बने । इसी प्रकार अन्य अनुश्रुतियों में भी इस सन्वन्ध में पृथक् पृथक् मत उपलब्ध होते हैं ।

हेमचन्द्र ने उदायी के उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में अद्भुत कथा लिखीं है। उसके अनुनार उदायी के कोई सन्तान नहीं थी। वह बिना पुत्र के ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। अतः यह समस्या उत्तत्त्व हुई कि अब राजगद्दी पर किसे बिठाया जावे। इस लिये मंत्रियों ने पांचों राजचिन्हों—हाथी, बोड़ा, छत्र, छुन्भ और चमर-का एक जलूम निकला। इसी समय दूसरी और से नन्द्र नाम के एक नापित पुत्र के विवाह का जुलूम आ रहा था। पांचों राजचिन्हों ने

<sup>1.</sup> Mahavansa iv, 1-2

२. उदायी भविता तस्मात् त्रयिस्त्रंशत् समा नृपः। ( Pargiter p. 22 )

३. चत्वारिंशत् समा भाव्यो राजा वै नन्दिवर्धनः चत्वारिंशत् त्रयश्चैव महानन्दि भीविष्यति॥ ( Pargiter p. 22 )

थे. राजगृहे नगरे विभिन्नसारो राजा राज्यं कारयति । राज्ञो विभिन्नसारस्य अजातशत्रुः पुत्रः । श्रजातशत्रो हदायी । उदायिभद्रस्य मुग्डः । मुग्डस्य काकवर्णः ।

<sup>(</sup> Cowell-Divyavadan, xxvi, p. 369 ५. उदाच्यपुत्रगोत्री हि परलोक मगादिति !

प. उदाय्यपुत्रगोत्री हि परलोक मगादित ।
 तत्रान्तरे पंचिद्वव्यान्यभिषिक्तानि मन्त्रिभिः ॥ २३६ ॥
 पट्टहस्ती प्रधानाश्वश्च्छत्रं कुम्भोऽथ चामरौ ।
 (श्विराविक्चिरित पृ० १८६)

स्तरं निर्दिष्ट किया कि राजकीय पद का श्राधिकारी नन्द है। इस लिये मन्त्रियों ने भी यही निश्चित कर लिया कि राजा के पद पर नन्द को ही श्राधिष्ठत. किया जायगा। राज्य के सब प्रधान पुरुषों, पौर श्रीर जानपढ़ों ने मिल कर उसे राजा स्वीकृत कर लिया। इस प्रकार नापितपुत्र नन्द मगध का राजा बना। इसी नन्द के वंशन उस समय तक मगध के राजसिंहासन पर विराजमान रहे, जब कि विष्णु-गृप्त चाण्क्य ने इनके शासन का श्रन्त कर मौर्य चन्द्रगृप्त को राजपद पर श्राधिष्ठत किया। स्थिवरावित्वरित (हेमचन्द्र कृत) के श्रवसार नन्द महाबीर स्वामी के निर्वाण के ६० वर्ष प्रधात मगध का राजा बना था। चन्द्रगृप्त मौर्य की राज्य प्राप्ति का काल इसी प्रन्थ के श्रवसार महाबीर स्वामी के १४४ वर्ष बाद रखा गया है। इस प्रकार नन्द्वंश का कुल शासन काल (१४४-६०=६४) प्रवानवे वर्ष है। प्रताणों ने भी नन्दों के शासन का काल स्थूल रूप से १०० वर्ष लिख दिया है।

नैन श्रौर पौराणिक श्रनुश्रुतियों के श्रनुसार उदायी के पश्चात् श्रनुरुद्ध, मुगड श्रौर नागदासक का उल्लेख नहीं किया गया। बौद्ध श्रनुश्रुति से उन का यह भारी भेद है। पर इन राजाशों की सत्ता में सन्देह करना सम्भव नहीं है। कारण यह है कि इन में से श्रन्यतम मुगड के सम्बन्ध की श्रन्य घटनांत्र हमें ज्ञात हैं। दिन्यावदान में इसका उल्लेख है। श्रौर श्रंगुत्तर निकाय में श्रपनी रानी। भद्रादेवी के स्वर्गवासी हो जाने पर उस के विलाप करने तथा शोकातुर होने का भी वर्णन है। श्रंगुत्तर निकाय में ही यह लिखा है कि इसकी राजधानी पाटलिएक थी। मुगड के कोशाध्यक्ष का भी जिकर श्राता है, जिस का नाम दियक था।

१. ततः प्रधानपुरुषेः पौरै र्जनपदेन च । चक्रे नन्दस्य सानन्दमभिषेकमहोत्सवः ॥ ( स्थविराविज्ञचरित पृ० १६७ः )ः

२. श्रनन्तरं चर्धमानस्वामिनिर्वाणवासरात्। गतायां पष्ठिवत्सर्या मेप नन्दो ऽभवन्तृपः॥

३. एवं च श्रीमहावीरमुक्ते, वर्षशते गते। पञ्चपञ्चाशद्धिके चन्द्रगुप्तोऽभवन्तृपः॥

<sup>8.</sup> Pradhau-Chronology of Ancient India p. 218-219

महावंश के अनुसार अनिरुद्ध और मुगड का सम्मिलित शासन काल आठ वर्ष है। सम्भवतः, इनके शासन में कोई महत्त्वपूर्ण घटनायें नहीं हुई। इसी लिये शायद इन्हें पौराणिक अनुश्रुति में छोड़ दिया गया है।

महावंशा में मुगड का उत्तराधिकारी 'नागदासक ( नाग का दास )' लिखा गया है । सम्भवतः, यह इसका असली नाम नहीं था । इसे नागदासक इस लिये कहा जाता था, क्योंकि शक्तिशाली नाग ( जो श्रागे चल कर मगव का राजा ्वता ) के हाथ में यह दास मात्र था। इस राजा का वास्तविक नाम क्या था. इस सम्बन्ध में कोई निर्देश हमें नहीं मिलता | महावंश के अनुपार नागदासक का उत्तराधिकारी शिशुनाग था । इसने राज्य किस प्रकार प्राप्त किया, इस सम्बन्ध में महावंश का वृत्तान्त ध्यान देने योग्य है । वहां लिखा है कि प्रव्यप्त के पौरों. मन्त्रियों श्रीर श्रमात्यों ने नागदासक को राजगद्दी से च्युत कर 'साधुसम्मत श्रमात्य सुसुनाग ( शिशुनाक ,' को राज्य में अभिषिक्त किया । प्यविरावित्वचिति में भी यही बात लिखी गई है, पर यह सुसुनाग के सम्बन्ध में न लिखकर नन्द के सम्बन्ध में लिखी गई है। स्थविराविलचरित ने उदायी के पश्चात होने वाले अनुरुद्ध, मुगड श्रीर नागदासक राजाश्रों को छोड़ दिया है, श्रीर उन पुरातन श्रनुश्रुति को, जिसे महावंश ने सुसुनाय के सम्बन्ध में लिखा है, नन्द के सम्बन्ध में लिख दिया है। स्यविरावित चरित का यह नन्द पुरागों का नन्दिवर्धन ही है। हेमचन्द्र नन्द और नन्दिवर्धन में ध्वनि साम्य होने से उन को भेद नहीं कर सका है, श्रीर नन्द्वंश के नन्दं ( महापद्म ) को नन्दिवर्धन के साथ मिला दिया है ।

पुराणों में भी उदायी के पश्चात् श्रनुरुद्ध, मुगड श्रीर नागदासक को छोड़ कर उदायी का उत्तराधिकारी निन्दिवर्धन को लिखा गया है । ऐसा प्रतीत होता है, कि पुराणों का निन्दिवर्धन श्रीर महावंश का मुमुनाग एक ही व्यक्ति थे। मुमुनाग निन्दिवर्धन की उपाधि थी । उसका पूर्ण नाम निन्दिवर्धन मुमुनाग

नागदासकराजानमयजेत्वा समागताः ।
सुसुनागेति पज्जानं श्रमच्चं साधुसंगतम् ।
रज्जं समिसिश्चिसु सन्वेसं हितमानसम् ॥
( महावंश )

(शिशुनाग) या | यह निन्दिर्वर्धन व सुसुनाग मगध राज्य का एक महत्वपूर्ण राजपदाधिकारी (श्रमात्य) या, श्रीर स्वयं राज्याभिपिक्त होने से पूर्व भी राज्य सञ्चालन में महत्त्व पूर्ण हाथ रखता था | इस से पहला राजा नागदासक इसके हाथ में कठपुतली मात्र था | सम्भवतः, इसी लिये पुराणों में नागदासक को पृथक् राजा न लिखकर इस शिशुनाग निन्दिर्वर्धन के शासनकाल को ४२ वर्ष लिख दिया गया है। पि महावंश के श्रमुपार नागदासक का शासन काल २४ वर्ष श्रीर सुसुनाग का काल १८ वर्ष है, इनका योग ४२ (२४ + १८ = ४२) बनता है। सुसुनाग ने २४ वर्ष तक श्रमात्य का से श्रीर किर १८ वर्ष राजा रूप से मगघ राज्य का सञ्चालन किया | पुराणों में इस मेद को आंखों से श्रोमल कर इस (सुसुनाग निन्दिर्वर्धन) के शासनकाल को ४२ वर्ष लिख दिया गया है। यह शिशुनाग निन्दिर्वर्धन बहुत शक्ति-शाली तथा महत्वाकां जी राजा था | इसे मगध के प्रधान पुरुषों ने योग्यता के कारण ही राजा बनाया था । राजगद्दी पर बैठ कर इसने मगध साम्राज्य को विस्तृत करने के लिये पूर्ण उद्योग किया श्रीर इसके शासन काल में मगध साम्राज्यकाद के जेन्न में अपने प्रतिद्वन्दिर्यों को परास्त करने में सभर्थ हुआ।

पुराणों में शिशुनाग श्रौर उसके पुत्र काकवर्ण का नाम राजा विविसार से पूर्व दिया गया है। सम्भवतः, इस श्रंश में पौराणिक श्रनुश्रति वास्तविक तथ्य के श्रनुकूल नहीं है। ऐतिहासिकों में इस सम्बन्ध में बहुत विवाद है। यद्यपि जायसगल महोदय ने पौराणिक श्रनुश्रति की संगति लगाने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है, पर उन्हें श्रपने प्रयत्न में सकलता प्राप्त नहीं हो सकी। श्रीयुत भागडारकर, रायनोधरी, प्रधान श्रादि सभी विद्वानों ने उसके मत को श्रस्वीकृत विद्या है श्रोर वोद्ध श्रनुश्रति को ठीक मःना है। इसके कारेण निम्नलिखित हैं—पौराणिक श्रनुश्रति के श्रनुसार राजा शिशुनाग ने प्रद्योतों की शक्ति को नष्ट किया था।

R. Pradhnn-Chronology of Ancient India p. 223

<sup>2.</sup> श्रष्टात्रिशच्छतं भाव्याः प्रद्योताः पञ्च ते सुताः । हत्वा तेषां यशः कृत्स्नं शिशुनागो भविष्यति ॥ ( Pargiter p. 19-21 )

भद्योत अवन्ती का राजा या और राजा विविसार का समकालीन था। प्रद्योत के पंधात् भी अवन्ती के अनेक राजाओं का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इनके नाम हैं---पालक, अर्थक, अदन्तिवर्धन और विशाखयूप । इस प्रकार प्रद्योत वंश राजा विविस र के बाद भी कायम रहा । अतः यदि प्रद्योतवंश का शिशुनाग द्वारा अन्त होने की पौराणिक अनुश्रुति सत्य हो, तो शिशुनाग विविसार से पहले कैसे आ सकता है । इसके अतिरिक्त कालाशोक ( काकवर्ण ) के सम्बन्ध में लिखा गया है, कि उनने श्रपनी राजधानी पाटलीपुत्र को बनाया था। पर कालाशोक ( काकवर्ष ) यदि उदायी से-जिसने पाटलीपुत्र की स्यापना की थी-पहले हुना, तो वह पाटलीपुत्र को अपनी राजधानी कैसे बना सकता था ! महालंकारवत्थु के अनुसार सुसुनाग की एक राजधानी वैशाली थी, उसने राजगृह की अपेक्षा वैशाली में अधिक रहना शुरू कर दिया था, इस लिये राजगृह का पतन प्रारम्भ होगपा था और इन पतन से राजगृह का फिर कभी उद्धार नहीं हुआ। <sup>१</sup> अब यदि शिशुनाग वैशाली के विजेता अजातशत्रु से पहले होता, तो वह उसे श्रापनी राजधानी कैसे बना सकता था ? इसी प्रकार राजगृह का पतन यदि शिशुनाग के समय से प्रारम्य हो गया था, तो वह विविसार और अजातरात्र से पूर्व कैसे हो सकता है, क्योंकि इन राजाओं के समय में राजगृह उत्कर्ष की च्रम सीमा को पहुंचा हुआ था। यही कारण हैं, जिन से आधुनिक ऐतिहासिक पौराणिक अनुश्रुति को ठीक न मान बौद्ध अनुश्रुति को स्वीकृत करते हैं। इस में सन्देह नहीं कि शिशुनाग और काकवर्ण को यदि विविवार से पहले रख दिया जावे, तो उन्युक्त कठिनाइयों को दूर कर सकना सम्भव प्रतीत नहीं होता है । अतः अच्छा यही है कि हम महावंश तथा अन्य वौद्ध अनुश्रुति का अनुसरण कर इन राजाओं को उदायी के निर्वल उत्तराधिकारियों के पीछे ही स्थान दें।

महावंश के श्रानुसार सुसुनाग का लड़का कालाशोक था । दिव्यावदान में इसी को काकवर्ण लिखा गया है। पुराणों में भी शिशुनाग का उत्तराधिकारी काकवर्ण उल्लिखत है। कालाशोक श्रोर काकवर्ण की एकता को प्राय: सभी ऐति-

<sup>2.</sup> Rayachowdhary-Political History of Ancient India p.134

हासिकों ने स्वीकार किया है। कालाशोक (काकवर्ण) के शासनकाल की दो घटनायं ध्यान देने योग्य हैं। प्रथम तो यह कि इस के समय में मगध की राज्यानी किर पाटलीपुत्र बनाई गई। दूसरी घटना यह है कि इस के शासन के दसवें वर्ष में बौद्ध धर्म की द्वितीय महासभा वैशाली में हुई। कालाशोक के दसवें वर्ष में महात्मा गुद्ध का निर्वाण हुवे पूरे १०० वर्ष पूर्ण हो चुके थे। इस वर्ष में बौद्धधर्म की यह दूसरी महासभा वैशाली में संगठित की गई। यह महासभा किल राजा के शासनकाल में हुई, इस सम्बन्ध में बौद्ध अनुश्रुति के निम्नलिखित उद्धरण ध्यान देने योग्य हैं।

"तिञ्चती ऐतिहासिक तारानाथ श्रपने 'बौद्ध धर्म के इतिहास' में लिखता है—भिचु वंश ने राजा नन्दी की संरचता में वैशाली के कुसुमपुरी विहार में ७०० भिचुशों की सभा को संगठित किया ।"

महावंश में लिखा है कि राजा कालाशोक की संरत्तता में जो बौद्धों की महासभा वैशाली में हुई, उन में भिद्ध यश भी एक प्रमुख स्थविर था । इस महासभा के लिये थेर रेवत ने ७०० भिद्धुओं को निर्वाचित किया था।

दिन्यावदान के वर्णन में भी वैशाली की इस महासभा का वर्णन करते हुवे भिज्ञ यश श्रोर ७०० भिज्ञुश्रों का उल्लेख पाया नाता है। 3

महावोधिवंश में वैशाली के वालुकाराम में हुई। इस बौद्ध महासभा का वर्णन करते हुवे ७०० भिचुओं और स्थिवर यश का उल्लेख है। इस महासभा का वाद्ध साहित्य के अन्य प्रन्थों में भी एक समान रूप से ही इस महासभा का वर्णन मिलता है।

अब ध्यान देने योग्य वत्त यह है कि इस बौद्ध महासभा का वर्णन एक जिसा होते हुवे भी यह किस राजा के शासनकाल में हुई, इस सम्बन्ध में बौद्ध

<sup>1.</sup> Jayaswal (J. B. O. R. S. 1915, p. 78)

<sup>2.</sup> Mahavansa iv, 61-63

<sup>3.</sup> Cowell-Divyavadan p. 281

<sup>4.</sup> Mahabodhiyansa p. 96

प्रन्थों में एक नाम नहीं पाया जाता। इस सम्बन्ध में दो नाम ब्राते हैं—काला-राकि ब्रोर नन्दी। क्या हम यह कल्पना सुगमता के साथ नहीं कर सकते कि नन्दी ब्रोर कालाशोक एक ही राजा के दो नाम हैं ? जिस राजा को महावंश में कालाशोक लिखा गया है, उभी को तारानाथ ने नन्दी लिख दिया है। दिव्यावदान ने उसी काकवर्ण लिखा है। अब यह देखिये कि पुराणों में निन्द वर्धन (शिशु-नाग) का उत्तराधिकारी महानन्दी को लिखा गया है। क्या हम यह नहीं समम सकते कि पुराणों का यह महानन्दी महावंश का कालाशोक (काकवर्ण) ही है ? हम इसे काकवर्ण महानन्दी कहें, तो कुछ अनुचित न होगा। पुराणों ने गलती यही की हैं कि नन्दिवर्धन (शिशुनाग) श्रीर महानन्दी काकवर्ण को उदायी के बाद लिखा के साथ साथ विविसार से पूर्व भी लिख दिया है।

महावंशा के अनुसार कालाशोक न २८ वर्ष तक राज्य किया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कालाशोक महानन्दी का अन्त भी एक पड़यन्त्र द्वारा हुआ। अ प्रसिद्ध किव बर्गाभट्ट ने अपने प्रसिद्ध प्रन्थ 'हर्प चरित' में इस पड़यन्त्र का निर्देश किया है। वह लिखता है, कि काकवर्ण को नगर से, बाहर गले में छुरी भोंक कर कतल कर दिया गया था। इस प्रकार शेशुनाग के अन्य बहुत से राजाओं का अन्त जिस प्रकार पड़यन्त्रों द्वारा हुआ, उसी प्रकार इस काकवर्ष का भी हुआ।

महावंश के अनुभार काकवर्ण के दम पुत्र थे; जिन्होंने एक साथ २२ वर्ष तक राज्य किया । महाबोधि वंश में इन दम पुत्रों के नाम इस प्रकार लिखें गये. हैं-भद्रसेन, कोरएडवर्ण, मंगुर, सर्वझह, जालिक, उभक, सञ्जय, कोरन्य, नन्दिवर्धन और पञ्चमक। 3

१. हर्ष चरित-उच्छास ६:

<sup>&#</sup>x27;काकवर्णः शैंशुनागिश्च नगरोपकएठै कएठें निचकृते निहित्रशेन'

२ कालासोकस्स पुत्ता तु श्रहेसुं दस भातिका। वावीसति ते वस्सानि रज्जं सप्ततुसासिसुम्॥

<sup>- (</sup>सहाधंश ५ । १४८)

३. महाबोधि वंश पृ• ६⊏ः

काकवर्ण के इन दस पुत्रों के पश्चात् महावंश के अनुसार नव नन्दों ने २२ वर्ष तक राज्य किया। पहावोधिवंश में इन नवनन्दों के नाम इस प्रकार मिलते हैं—उग्रसेन, पागडुक, पागडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपति, गोविषाणक, दससिद्धक, केवह और घन।

काकवर्ण महानन्दिन् के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में पौराणिक अनुश्रुति इस प्रकार है—महानन्दी का एक प्रत्र था, जो शृद्धा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। उस का नाम महारद्धानन्द था और वह अत्यन्त नलवान् था। उसने क्षित्रयों को विनाश कर अपने अधिकार को विस्तृत किया। उसका संपूर्ण पृथिवी पर एकच्छत्र शासन स्थापित था और उसकी अध्वा का उल्लंघन करने वाला कोई न था। उसने द्वितीय परशुराम के समान पृथिवी का शासन किया। उस के समय से सब राजा 'शृद्धाय' और 'अधार्मिक' हुवे। उसके आड प्रत्र थे, जिन में प्रमुख सुकल्य (सुमाल्य) था इन्हों ने कमशः १२ वर्ष तक राज्य किया। महापद्म का शासन काल प्रत्र वर्ष था। इस प्रकार महापद्म और 'उस के प्रत्रों ने मिल कर १०० वर्ष तक राज्य किया। इन नन्दों का विनाश कौटिल्य नामक वासण द्वारा किया गया, उसके पीढ़े फिर मौर्य राजाओं का शासन हुआ। वि

१. नव भातरो ततो श्रासुं कमेनेव नराधिप तेऽपि षावीसवस्सानि राज्जं समनिसासिसुम्॥ ( महावंश ५ । १५ )

२. महावोधिवंश पृ० ६=

महानिद्सुता राजन् शद्रागर्भोद्भवो वली ।

महापद्मपतिः कश्चिन्तन्दः समिवनाशस्त्रत् ॥

ततो नृपा भविष्यन्ति शद्रपायास्त्वधार्मिकाः

स एकच्छत्रं पृथिवी मनुज्ञिङ्खितशासनः ॥

शासिष्यति महापद्मो द्वितीय इव भागवः ॥

तस्य चाष्टो भविष्यन्ति सुमाल्य प्रमुखाः सुताः

य इमां भोच्यन्ति महीं राजानः सम शतं समाः ॥

नव नन्दान् द्विजः कश्चित् प्रपन्नान् उद्धरिष्यति

तेपामगावे जगर्ता मौर्या भोदयन्ति वे कलौ ॥ Pargiter p. 25-26

इस प्रकार काकवर्ण के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में बौद्ध और पौराणिक अनुश्रुतियों में बहुत भिन्नता है । पर इस अंश में दोनों अनुश्रुतियों में समता है कि शशुनाग वंश के राजाओं के पश्चात्—जिन का अन्त काकवर्ण निन्दिनर्धन व उपके पुत्रों के साथ हो गया था—नन्द वंश का शासन प्रारम्भ हुआ । साथ ही, बौद्ध और पौराणिक दोनों अनुश्रुतियों में नवनन्दों का उल्लेख है । पुराणों में महापद्मनन्द को पिता और सुमाल्य आदि आठ नन्दों को उस का पुत्र लिखा गया है । बौद्ध अनुश्रुति में यह बात नहीं मिलती । पर जिस प्रकार डा॰ भारडारकर ने कल्पना की है, हम उप्रसेन को पिता तथा शेष पारडुक आदि को उस के पुत्र समभ सकते हैं। इन नव नन्दों के इतिहास के सम्बन्ध में श्रीक साहित्य से अनेक काम की बात उपलब्ध होती हैं । कर्टियस ने लिखा है—

"उसका ( अग्रमस या क्सेन्द्रगस का ) पिता वस्तुतः नाई था, वह अपनी दैनिक कमाई से बड़ी कठिनता के साथ अपना पेट पालता था। परन्तु देखने में वह बहुत सुन्दर था। इस लिये रानी का उस पर अत्यिषक आकर्षण्या और इस रानी के प्रभाव से ही उस ने उस समय के राजा पर बहुत अधिक काबू प्राप्त कर लिया था। पीछे से उसने विश्वासवात कर के राजा का घात कर दिया और राज पुत्रों के नाम से वस्तुतः स्वयं शासन करना प्रारम्भ कर दिया। आगे चल कर उस ने इन राज पुत्रों को भी मार दिया और राज गद्दी पर अपना अधिकार जमा लिया।

श्रव इस ग्रीक वृत्तान्त के प्रकाश में भारतीय श्रनुश्रुति पर विचार की जिये। काकवर्ण महानन्दिन का अन्त एक पड़यन्त्र द्वारा हुश्रा था उस के बाद उसके दस पुत्रों ने २२ वर्ष तक राज्य किया। फिर नवनन्दों का शासन हुश्रा। ग्रीक वृत्तान्त के श्रनुसार श्रग्रमस के पिता ने स्वयं राजा बनने से पूर्व उन राज पुत्रों के संरक्षक रूप से राज्य किया था, जिन के पिता को उस ने पड़यन्त्र द्वारा मारा था। क्या हम ग्रीक श्रीर भारतीय वृत्तान्त को मिला कर यह सुगमता के साथ नहीं समभ्र

<sup>3.</sup> Bhandar-karThe Carmichael Lectures (1916.) p. 83

<sup>2.</sup> MecrindleThe-Invasion of India by Alexander. p. 222

सकते कि इस नापित व शूद राजा महापद्मनन्द ने रानी का कृपा पात्र बन कर. पहने काकवर्ण महानन्दिन को कतज्ञ किया। और फिर २२ वर्ष तक महानन्दिन के दम पुत्रों के संरचका के रूप में शासन करता रहा और फिर उन को भी मार कर स्वयं राजा बन गया। इस के अनन्तर बुछ समय तक इस महापद्म नन्द ने स्वयं और कुछ समय तक उस के आठ पुत्रों ने राज्य किया।

पुराणों में महानन्दी का उत्तराधिकारी महापद्म नन्द लिखा गया है। उस के दस पुत्रों के शासन का उल्लेख नहीं किया गया । इसका कारण शायद यही है कि पुराण लेखकों की दृष्टि में महापद्मनन्द ही उस समय में वास्तिविक शासक था। अतः उन्होंने उसके हाथों में कडपुतली के रूप में विद्यमान उन दस सजपुत्रों का जिकर करने की आ एस्यकता नहीं समभी।

निस्तन्देंह, पुराणों में महापद्मनन्द का शासनकाल ८८ वर्ष और उसकें। लड़कों का १२ वर्ष लिखा गया है । इस प्रकार नन्दों का कुलः शासनकालः १०० वर्ष हो जाता है । पर इसका समाधान इस प्रकार से किया जा सकता है । वायु पुराण के अनंक हस्तिलिखित. प्रन्थों में महापद्मनन्द का शासनकाल २८ वर्ष और उसके पुत्रों का १६ वर्ष लिखा गया है । इस प्रकार नन्दों का शासनकाल वायु पुराण के अनुसार ४४ (२८-१८६=४४) वर्ष है जो महावंश के साथ ठींक मिल जाता है, । महावंश के अनुसार २२ वर्ष तक महानन्दिन काकवर्ण के पुत्रों ने शासन किया, (जिनके समय में वास्तिवक शक्ति इसी महापद्मनन्द के पास थी) और फिर २२ वर्ष तक नवनन्दों ने । इन नवनन्दों के शासन काल में यह कल्पना करना असंगत नहीं है, कि ६ वर्ष तक महापद्मनन्द (उयसेन) ने शासन किया और १६ वर्ष तक उसके पास इक आदि पुत्रों ने । इस प्रकार यदि वायुपुराण के पाठ को स्वीकृत किया जावे, तो पौराणिक और वौद्ध अनुश्रुति में पूर्णतया समाधान होजाता है ।

प्राचीन भारतीय श्रनुश्रुति में महापद्मनन्द को बहुत शक्तिशाली राजाः लिखा गया है । भ गतत पुराण की टीका में लिखा है कि नन्द दस पद्म सैनिकों

<sup>1.</sup> Pradhan-Chronology of Aucient India p. 227

स्रोर दम पड़ा सम्पत्ति का खामी था। इमी लिये उमका न.म महापद्म पड़ा। भागवत टीका की संख्याओं को स्वीकृत कर सकना तो सम्भव नहीं है, पर उन से यह भलीमांति प्रदर्शित हो जाता है कि महापद्म के पास अनन्त सेना विद्यमान थीं। इसीलिये शायद बौद्ध अट्रश्रुति में उसे उमसेन लिखा गया है। कि कि त्यान्त तो के अनुसार महापद्म ने ऐच्चाक, पाञ्चाल, कौरव्य, हैहय, गुरसेन, मैंथिल खादि अनेक राज्यों को जीत कर अपने अधीन किया था। से सब पुराणों में महाप्द्मनन्द को क्षत्रियवंशों का अन्त करने वाला लिखा गया है। उसे दूसरा पर्शुतम बताया गया है और 'एकराट्' लिखा गया है। अभरतवर्ष में जो अनेक स्वतन्त्र राज्य इस समय तक विद्यमान थे। उन्हें नष्टकर अपनी अधीनता में ले आने के लिये अनेक साम्राज्यवादी राजा अयज्ञ कर रहे थे। इन में सफलता मगव के राजाओं को ही आप्त हुई। हम देख चुके हैं, कि किम प्रकार विविसार, अनातशञ्च, उदाबी, शिशुनाग, नन्दिवर्धन आदि सम्प्राटों के समय में मगध की शक्ति का विस्तार हुआ। महापद्मनन्द के समय में मगध की यह शक्ति चरम सीमा को पहुंच गई। इस शक्तिशाली राजा ने कोशल का अन्त किया, यह बात कथ सरित्सार से भी पृष्ट होती है, जिसमें कि नन्द के अयोध्या में स्थित बात क्य सरित्सार से भी पृष्ट होती है, जिसमें कि नन्द के अयोध्या में स्थित

भा० पुर । १२ स्कन्ध । श्रध्याय १ । श्लोक = की टीका में ।

( कलियुगराजवृत्तान्त भाग० ३। श्रध्याय २)

१. "नन्दोनाम कश्चिन्महापद्मसंख्यायाः सेनायाः धनस्य वा पितर्भविष्यति श्रतप्य
 महापद्म इत्यपि तस्य नाम,

२ महाबोधिवंश पृ० ६=

३. श्रतिलुब्घोऽण्यतिवलो सर्वज्ञवान्तको नृपः।

ऐच्वाकांश्च पांचालाव् कौरव्यांश्च हैहयान्॥

कालकानेकलिङ्गांश्च शूरसेनांश्च मैथिलान्॥

जित्वा चान्यांश्च भूपालान् द्वितीय इव भार्गवः।

ध. एकराट् स महापद्मः एकच्छत्रो भविष्यति ॥
 ( Pargiter p. 25 )

कटक (केम्प) का उल्लेख किया गया है। ' दिलाए में प्राप्त अनेक शिलालेखों से यह ज्ञात होता है कि आधुनिक बोम्बे प्रान्त के अन्तर्गत अनेक प्रदेशों पर नन्द का शासन था। ' खारवेल के हाशीएम्फा शिलालेख में नन्दराज का उल्लेख किलाइ के साथ सम्बद्ध एक बांच के प्रमंग में किया गया है। इसी शिलालेख से यह भी सूचि। होता है कि नन्दराज किलाइ पर आक्रमण कर वहां से जिन की एक मूर्ति मगध ले गया था। इस प्रकार खारवेल राजा के शिलालेख से महा-प्रानन्द की अधीनता में किलाइ शेश की सत्ता भी सूचित होती है। निस्तर्भदेह महाप्तानन्द एक अत्यन्त शक्तिशाली किन्नाट्र था और उनने भारत के बहुत से राज्यों की शक्ति को नष्ट कर उन्हें अधीन कर लिया था। मगथ साम्नाज्य की शक्ति नन्द द्वारा बहुत बढ़ गई थी।

महापद्मनन्द के सम्बन्ध में बहुत से कथानक प्राचीन भारतीय साहित्य में उपलब्ध होते हैं। कथासरित्सागर में इस प्रकार के अनेक कथानकों का संग्रह है। परन्तु उन्हें यहां उछिखित करने की आवश्यकता नहीं। उनका ऐतिहासिक उपयोग बहुत कम है। स्थविराविलचरित के अनुवार नन्द के प्रधान मन्त्री का नाम कल्पक था। नन्द के साम्राज्य विस्तार में इस कल्पक का बड़ा हाथ था। इस की बृद्धि तथा प्रयत्नों का यह परिणाम था, कि नन्द अपने साम्राज्य को इतना विस्तृत कर सका।

महापद्म के पश्चात् उनके आठ पुत्रों ने शासन किया । इनके शासन के साथ सम्बन्ध रखने वाली कोई घटना हमें ज्ञात नहीं है। पर अन्तिम नन्द

१. इतिनिश्चित्य नन्दस्य भूपतेः कटकं वयम् श्रयोध्यास्थमगच्छाम त्रयः सत्रह्मचारिणः ॥ ६७ ॥ (कथासरित्सागर पृ०११)

Rice-Mysore and Coorg from the Inscriptions, p. 3

<sup>3.</sup> Jayaswal-J. B. O. R. S. 1917, p 447-458

कथासरित्सागर (पृ० =-१२)

५. नन्दराज प्रतापाग्नेः बृद्धि मुत्पाद्दयन्पराम् । तस्य बुद्धिप्रपञ्चोऽभृत्सचिवस्य महानतः ॥ स्वविरावतिचरित पृ० २०७

भननन्द था, जिसे मार कर मौर्य चन्द्रगुप्त ने चाण्क्य कौटिल्य की सहायता से मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया । बौद्ध, जैन और पौराणिक सन अनुश्रुतियां इस सम्बन्ध में एकमत हैं । नन्द्वर का विनाश करके चाण्क्य ने किस प्रकार मौर्य चन्द्रगुप्त को राजा बनाया, इस का बहुत विस्तृत वर्णन महावंश कथासरित्सागर आदि प्रन्थों में उपलब्ध होता है । बौद्धकाल के राजनीतिक इतिहास को लिखते हुने उसे उद्धृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है । यहां इतना लिखना ही पर्याप्त होगा, कि मगभ के सम्राट्ट भारत में अपना एकब्बन्न आधिपत्य स्थापिन करने का जो प्रयत्न कर रहे थे, मौर्य सम्राटों के समय में मगभ साम्राज्य निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहा । अशोक के समय में प्रायः सम्पूर्ण भारत मगभ साम्राज्य निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहा । अशोक के समय में प्रायः सम्पूर्ण भारत मगभ साम्राज्य के अन्तर्गत हो चुका था । इन मौर्य सम्राटों का वृत्तान्त लिखना इस प्रन्थ के क्षेत्र से बहर है । अतः मगभ सम्राटों के राजनीतिक इतिहास को हम धननन्द के साथ समाप्त करते हैं ।

मगध के अनेक सम्राट् बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। राजा विविसार की महात्मा बुद्ध के साथ अत्यन्त घनिष्ट मित्रता थी। अनेक बार महात्मा बुद्ध राज गृह में आये और राजा विन्त्रिस र ने उनके साथ भेट की। बौद्ध साहित्य में बुद्ध और विवितार की वात चीत का अनेक स्थानों पर उद्धेख है। इसी प्रकार राजा अनातराञ्च भी आगे चलकर बुद्ध का भक्त बन गया था। यद्यपि पहले उस ने देवद्त्त के बहकावे में आकर बुद्ध को कतल करने का भी प्रयत्न किया था, पर पीछे से उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ और वह महात्मा बुद्ध का परम भक्त बन गया। राजगृह में अनेक बौद्ध दिहारों का निर्माण महात्मा बुद्ध के समय में ही हो गया था। उद्यीमद्द के भी बौद्ध होने के निर्देश बौद्ध साहित्य में आते हैं। शैशुनाग वंश के अन्य राजाओं के धर्म के सम्बन्ध में कोई निश्चित ज्ञान हमें नहीं है।

वौद्ध, जैन श्रोर पौराणिक श्रनुश्रुतियों में मगध के राजाश्रों का वर्णन किस क्रम से उपलब्ध होता है । इसकी तालिका हम यहाँ उपस्थित करते हैं। गत श्रध्याय के विचार को समभने में इस तालिका से वहुत सहायता मिलेगी।

| पौराणिक श्रनुश्रृति |                  | वौद्ध श्रनुश्रृति<br>( महावंश ) |             | जैन श्रनुश्रुति<br>( स्थ्विरावलि चरित ) |  |
|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--|
| <b>शिशुनाग</b>      | ४० वर्ष          |                                 | •••••       |                                         |  |
| काकवर्षा            | इ६               | ••• ••• ••• •••                 | ****** *    | ••• ••• ••• ••• •••                     |  |
| क्षेमधमेन्          | <b>⊅</b> 0       | ••• ••• ••• •••                 | •••••       | *** *** *** *** ***                     |  |
| <b>ब</b> त्रीज      | -80              |                                 | • • • • • • | *** *** *** *** *** ***                 |  |
| बिस्यिमार           | २८               | विभिन्नसार                      | प्र         | <b>प्रोगिक</b>                          |  |
| दर्गक               | <b>8 =</b>       |                                 | •••••       | *** *** *** *** ***                     |  |
| चा जात गुजू         | न्ध्             | ग्रजातशज्                       | <b>3</b> 3  | <b>जू</b> चिक                           |  |
| <b>उदा</b> यी       | द्रञ             | <b>उदाधी</b>                    | १६          | <b>उदा</b> यी                           |  |
| *** *** ***         | ••• ••• ,        | णनुरुद्ध रे                     |             | *** *** *** *** *** *** ***             |  |
| *** *** ***         | •••••            | मुंह }                          | ~           | *** *** *** *** *** ***                 |  |
| *** *** *** ***     |                  | नागदासक                         | ≂ક          | *** *** *** *** ***                     |  |
| मन्दिवर्धन          | <b>४२ ( ४० )</b> | <b>मु</b> भुनाग                 | વૃષ્ટ       | *** *** *** *** *** ***                 |  |
| महागन्दी            | ४३               | काणाशीक                         | ಸ⊏          | नन्द ग्रौर उसके वंगज ( (५)              |  |
| महापद्गनन्द         | ≥כ ( כב )        | कालागीक के दस पु                | त्र २२      |                                         |  |
| मुमास्य ग्रादि ग्र  | गठनम्द १६        | नघनन्द                          | २२          |                                         |  |

इस प्रनथ में वत्स, श्रवन्ती, कोशल शौर मगध के राजाशों को जिस कम से स्वीकृत किया गया है, उनकी तालिका निम्न लिखित है। इन चार राज्यों के समकालीन राजा एक दूसरे के सामने प्रदर्शित किये गये हैं—

| मगध                | कोशल             | श्रवन्ती -     | चत्स              |
|--------------------|------------------|----------------|-------------------|
| विस्विमार श्रीणिया | मद्दाकोगल        |                | रातानीक           |
| प्रमातशञ्च कृषिक   | प्रमेनजिल्       | <b>।</b> ग्रोत | उदयन              |
| <b>चदांगी</b>      | विषयक ( सुद्रक ) | पालक           | वहीनर-नरवाहन-बोधि |
| चनुरुद्ध           | फुनक             |                | दण्डवागी          |
| मुफ्ड              | मुरच             | ग्रार्थक \     | निरमित्र          |
| नागदाम             |                  | विशाख्यूव      |                   |
| गिशुनाग-नन्दिर्धन  | <b>यु</b> मित्र  | ग्रथन्तिथर्धन  | चेमक              |
| काकवर्ण-महानन्दी   |                  | ,              |                   |
| महापद्भ नन्द       |                  |                | `                 |

## चौथा माग बौद्ध कालीन भारत

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

## पहला ऋध्याय

## शासन का स्वरूप

बौद्धकाल के गणतन्त्र राज्यों में सामन की क्या विधि थी, इस पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। इस अध्याय में हम राजतन्त्र राज्यों के शामन विधान पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। पर यह ध्यान में रखना चाहिये, कि सर राज्यों में एक ही प्रकार का शामन प्रचलित नहीं था। भिन्न भिन्न राजतन्त्र राज्यों में राजा की स्थिति भिन्न भिन्न प्रकार की थी। यही कारण हैं, कि जातक साहित्य तथा अन्य बौद्ध प्रन्यों में इस विषय में विविध तथा परस्पर विरोधी विचार उपलब्ध होते हैं। हम यहां सब विचारों को प्रदर्शित करने का यत्न करेंगे।

राजा की स्थिति— बौद्ध साहित्य के अनुसार राजा राज्य का स्वामी नहीं होता था, उसका कार्य केवल प्रजा का पालन तथा अपराधियों को दग्र देना ही समभा जाता था। वह व्यक्तियों पर कोई अधिकार नहीं रखता था। जातक कथा के अनुसार एक वार एक राजा की प्रिय रानी ने अपने पित से यह वर मांगा कि मुक्ते राज्य पर अमर्यादित अधिकार प्रदान कर दिया जावे। इस पर राजा ने अपनी प्रिय रावी से कहा—'भद्रे! राष्ट्र के सम्पूर्ण निवासियों पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है, मैं उनका खामी नहीं हूं। मैं तो केवल उनका खामी हूं जो राजकीय नियमों का उल्लंघन कर अकर्तव्य कार्य को करते हैं अतः मैं तुम्हें राष्ट्र के सम्पूर्ण निवासियों का स्वामित्व प्रदान करने में असमर्थ हूं। '' इससे स्पष्ट है, कि

V. Fausboll-The Jatak vol. I, p. 398

१. 'भद्दे महां सकल रहवासिनो न किञ्चि होन्ति नाहं तेसां सामिको । ये पन राजानं कोगेत्वा अकत्तव्यं करोति तेसञ्जेवाहं सामिको ति इमिना कारणेन न सक्का तुद्दां सकलरठ्ठे इस्सरियञ्च आणञ्च दातुं ति ।'

जातक साहित्य के समय में राजा का अधिकार मर्यादित माना जाता या और के सम्पूर्ण जनता पर अवाधितरूप से शासन नहीं कर सकते थे।

राज्य व राजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो विचार बौद्ध साहित्य में पाये जात हैं, वे भी इसी विचार को एष्ट करने वाले हैं। वौद्ध साहित्य कें श्रमुपार पहले राज्यसंस्था नहीं थी, श्राजिक दशा थी । जन लोगों में लोग श्रीर मोह उत्पन्न हो जाने के कारण 'धर्म' नष्ट होगया, तो उन्हें राज्य संस्था के निर्माण की आवश्यकता अनुभव हुई । इसके लिये वे एक स्थान पर एकत्रित हुवे, श्रीर अपने में जो सबसे अधिक योग्य, बलवान, बुद्धिमान श्रीर सुन्दर व्यक्ति था, उसे राजा बनाया गया। एक योग्यतम व्यक्ति को राजा बना कर सन ने उसके साथ निम्न प्रकार से 'समय' किया- "अब से तुम उस व्यक्ति को दगड दिया करो, जो दगड देने योग्य हो और उसे पुरस्कृत किया करो, जो पुरस्कृत होने योग्य हो । इसके बदले में हम तुम्हें अपने चेत्रों की उपन का एक भाग प्रदान किया करेंगे। १ " इसके आगे लिखा गया है- "क्यों कि यह व्यक्ति सब द्वारा सम्मत होकर अपने पद पर अधिष्ठित होता है, इसलिये इसे 'महासम्मत' कहतं हैं। क्यों कि यह चेत्रों का रक्षक है और हानि से जनता की रक्षा करता है, श्रतः 'चत्रिय' कहाता है। क्योंकि यह प्रजा का रख़न करता है, इस लिये इसे 'राजा' कहा जाता है । "" राजा के सम्बन्ध में ये विचार बहुत महत्व पूर्ण हैं। इसी ढंग के विचार महाभारत, शुक्रनीति श्रादि प्राचीन नीति प्रन्थों में भी उपलब्ध होते हैं। पर यहां हम यही प्रदर्शित करना चाहते हैं कि बौद्धकाल में भी राजा के सम्बन्ध में जो विचार प्रचलित थे, वे उसे जनता व राज्य का अमर्यादित स्वागी नहीं वनने दे सकते थे, व उसकी शक्ति को मर्यादित रखने का ही प्रयत्न करते थे।

पर वौद्ध काल के सभी राजा शासन में इन उदात्त सिद्धान्तों का अनुसरण नहीं करते थे । जातक कथाश्रों में अनेक इस प्रकार के राजाश्रों का

<sup>2.</sup> Rockhill-Life of Buddha p. 3-7

<sup>2.</sup> Ibid p. 7

भी उछेल आया है, जो अत्याचारी, कूर और प्रजापीडक थे। महाि किल जातक में बनारस के एक राजा का उछेल आया है, जिसका नाम था महाि गल । यह अधर्म से प्रजा का शासन करता था। दगड, कर आदि द्वारा यह जनता को इस प्रकार पीसता था, जैसे कोल्हू में गला पीसा जाता है। यह बड़ा कर, अत्याचारी और भयंकर राजा था। दूसरों के प्रति इसके इट्ट्य में द्या का लवलेश भी नथा। अपने कुटुन्व में भी यह अपनी धर्मपत्नी, सन्तान आदि पर तरह तरह के अत्याचार करता रहता था।

इसी प्रकार केलिशील जातक में वाराण्सी के राजा ब्रह्मदत्त का दर्शन करते हुने लिखा है, कि वह नड़ा स्वेच्छाचारी तथा कूर राजा था। उसे प्रशनी वस्तुओं से बड़ा द्वेपथा। न केवल प्रशनी चीजों को ही नष्ट करने में व्यापृत रहता था, पर साथ ही बुद्ध स्त्री पुरुषों को तरह तरह के कृष्ट देकर उन्हें मारने में उसे बड़ा श्रानन्द प्रतीत होता था। जब वह किसी चूढ़ी स्त्री को देखता, तो उसे बुला कर पिटवाता चा। चूढ़े पुरुषों को वह इस ढंग से जमीन पर लुढ़काता था, मानो वे धातु के वरतन हों।

इसी प्रकार अन्यत्र भी जातक कयाओं में अत्याचारी और कर राजाओं का वर्णन है। पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि अधिकांश राजा धार्मिक और प्रजापालक होते थे। उपर जिन राजाओं का जिक्र हमने किया है, वैसे राजा जातक कथाओं में चहुत कम हैं। बौद्ध काल के राजा प्रायः अपनी 'प्रतिज्ञां' पर दृढ़ रहने वाले होते थे। जो राजा प्रजा पर अत्याचार करते थे, उनके विरुद्ध विद्रोह भी होते रहते थे। जातक कथाओं में अनेक राजाओं के विरुद्ध किये गये विद्रोहों तथा राजाओं के पदच्युत किये जाने के उल्लेख मिलते हैं। दुछ उदाहरण हम यहां उपस्थित करते हैं—

सचिङ्किर जातक में एक राजा की कथा त्राती है, जो बड़ा क्रूर त्रौर श्रात्याचारी था । त्राखिर, लोग उसके शासन से तंग त्रागये त्रौर व्रह्मण, क्षत्रिय

<sup>3.</sup> Cowell-The Jatak vol. II, p. 166

R. Cowell-The Jatak vol. II, p. 99

तया ग्रन्य सब देशवासियों ने मिल कर निश्चय किया कि. इस राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाने। इसी के अनुपार एक वार जन वह अत्याचारी राजा हाथी पर जा रहा था, उस पर ग्राक्रमण किया गया और उसे वहीं कतल कर दिया गया। राजा को मार कर जनता ने स्वयं नोधिसत्व को ग्रपना राजा निर्वाचित किया। इसी प्रकार पदकुरालमाणव जातक में एक ग्रत्याचारी राजा के विरुद्ध जनता के विद्रोह का वर्णन ग्राता है। इस राजा के विरुद्ध भड़काते हुने जनता को निम्न लिखित बात कही गई थी— 'जानपद और निगम में एकत्रित जनता मेरी बात पर ध्यान दे। जल में ग्रग्नि प्रज्वित हो उठी है। जहां से हमारी रच्चा होनी चाहिये, वहीं से ग्रव रच्चा के स्थान पर भय हो गया है। राजा और उसका बाह्मण प्ररोहित राष्ट्र पर त्र्यत्याचार कर रहे हैं। अव तम लोग ग्रपनी रच्चा स्वयं करो। जहां तुम्हें शरण मिलनी चाहिये, वहीं स्थान स्वयं स्वरं स्थान स्वयं स्वरं से स्थान स्वरं हो गया है।

जनता को यह बात समक्त में आगई। उन्होंने मिल कर राजा का यात कर दिया और इस प्रकार उस अत्याचारी सासन का अन्त हुआ। खरह ह ल जातक में उष्पवती नगरी के राजा की कथा आती है, जिसका प्ररोहित खरह हाल नाम का बाह्मण था। इम खरह हाल के प्रभाव में आकर राजा बहुत पथन्नष्ट हो गया और उस ने स्वर्ग प्राप्ति की अभिलापा से अपनी क्षियों, बच्चों और प्रजा के मुख्य व्यक्तियों की बिल देने का विचार करना प्रारम्भ किया। उसने सब तैयारी भी कर ली। पर जब इस महान् हत्याकारण्ड का अवसर उपस्थित हुआ, तो जनता इस सह न सकी और उसने विद्रोह कर दिया। प्ररोहित खरह हाल कतल कर दिया गया। और जनता ने राजा पर भी आक्रमण किया। पर शक्क के हस्ता द्वेप

<sup>1.</sup> Cowell-Jatak, vol. I, p. 180

२ सुनन्तु मे जानपदा नेगमा च समागता यदोदकं तदादित्तं, यतो खेमं ततो भयम्। राजा विलम्पते रद्वं ब्राह्मणां च पुरोहितो श्रत्तगुत्ता थिहरथ, जातें सरणांत भजयम्।

करने पर जनता उसे प्राण्टान दंने के लिये उग्रत हो गई। रामा की नान वन गई, पर उसके सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई कि उसे राज्य से च्युत किया नांव और पुष्पवती से वहिष्कृत कर वाहर चार्यडालों के साथ बसने की अनुमित दी जांव! ऐमा ही किया गया और जनता के विरोध से पुज्यवती के इस अत्याचारी और प्रश्रप्त समा के शासन का अन्त हुआ। इन उदाहरणों से यह बात मतीभांति स्वष्ट हो बाती है, कि बौद्धकाल में अत्याचारी रामाओं के शासन को जनता रहन नहीं कर सकती थी, और अवसर पाकर उन्हें पदच्युत करने में कभी नहीं चूकती थी।

वीद्धकाल के रामतन्त्र राज्यों में रामा प्रायः दंशकमानुगत होते थे। पर रामिन्हिसन पर विराग्नमान होने के लिये उन्हें यह सिद्ध करना आवश्यक होता था कि वे राज्य कर्य का सिद्धालन करने के लिये उन्युक्त योग्यता रखते हैं। गामिणिचराड नातक में कथा आती है कि मूब बनारस के रामा जनकन्त्र की मृत्यु हो गई, तो अमात्यों ने विचार किया कि राजकुमार की आयु बहुत कम है, अतः उसे रामा नहीं चन्ता चाहिये। फिर विचार के अकन्तर उन्होंने यह निर्णय किया कि राजगदी पर विठाने से पूर्व कुमार की परीक्षा करना आवश्यक है। कुमार को न्यत्य लय (विनिध्धय र्यान) में ले जाया गया और दहां उसकी अनेक प्रधार से प्रीक्षा ली गई। मूब उन ने यह सिद्ध कर दिया कि रामा के लिये आवश्यक हव गुण उस में विद्यमान हैं, तभी उसे वह पद दिया गया।

, पाद्ञिलि जातक की कथा इस सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण है। हम उन के मुख्य कथानक को यहां पर उपिथत करते हैं — बनारस के राजा का नाम बहुद तथा। उसो अपने 'अथवनीनुगासक अमार्य' के पद्पर बोधिसत्व को नियत किया हुआ था। राजा का एक लड़का था, उन का नाम था पाद्ञिलि। यह बहुत आलसी और सुरुत आदमी था। कुछ समय पश्चात् राजा बहादत्त की मृत्यु हो गई और अमार्थों ने पद्ञिलि को राजा बनाने के लिये विचार करना प्रारम्भ

<sup>1.</sup> Cowell-Jatak, vol. vi, p. 79

<sup>2.</sup> Ibid vol. ii, p. 207-215

किया। पर 'श्रयंव निशासक अमात्य' वोधिसत्व न उन्हें कह — 'यह पादल्लील श्रात्यन्त आलसी श्रोर सुस्त आदमी है। क्या यह उचित है कि हम इसे राजर बनावें ?'

श्रमात्यों ने निश्चय विद्या कि उसकी परीक्षा लेकर इस बात का निर्णय किया जावेगा। वे उप विनिश्चय स्थान (न्यायालय) में ले गये और एक श्रमियुक्त के मुकदमे का श्रशुद्ध फैसला कर पादज्जिल से घोले—'कुमार! यया हमने ठीक निर्णय किया है!'

पादलल ने वृद्ध उत्तर नहीं दिया | वह अपने ओठों की चलाता रहा | बोधिसता ने सोचा—यह एक बुद्धिमान लड़का है, उसने यह बात भाष ली है कि हमने अशुद्ध निर्णय किया है | इसी लिये वह अपने ओठ इस प्रकार चला रहा है |

श्रमले दिन फिर पादकनिल को न्यायालय में लाया गया । फिर एक श्रमियुक्त का मुकदमा पंश किया गया। पर इस दिन उसका निर्णय ठीक ठीक किया गया। मुकदमे की समाप्ति पर फिर कुमार से पृद्धा गया, कि 'कुमार, त्रया हमने ठीक फैसता किया है!'

पादलि किर उसी तरह चुप देठा रहा और अपने ओठों की चवाता रहा। अब शोधितत्व को ज्ञ त हो गया कि पादञ्जलि बज्जमूर्ख है। उस में सच व भूठ को विवेक करने की शक्ति नहीं है।

श्रन्त में श्रमात्यों ने यही निश्चय किया कि उसे राजा न बनाया जावे। उन्होंने राजगुत्र होते हुए भी पःदञ्जलि को राजगही नहीं ही श्रीर बीचिमत्व की राजा निश्चित किया।

इस कथा से बिलकुल स्पष्ट है कि राजा बनने की योग्यता का निर्ण्य श्रमात्य लोग किया करते थे। सामान्य दशा में राजा का लंडका ही राजगद्दी पर बैठता था। पर यदि वह योग्य न हो, या उसकी योग्यता के सम्बन्ध में

<sup>1.</sup> Cowell-Jutak vol. ii, p. 183-184

विवाद हो, तो अमात्य लोग उसकी परीद्धा लेते थे और परीद्धा में अनुतीर्ण होने पर किसी अन्य को राज्य पदान कर समते थे।

रासन करने की योग्यता के श्राहिरक्त कुछ श्रन्य बातें भी राजा के लिये ध्यान में रखी जाती थीं । श्रन्थे व विकलाफ व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जाता था । श्रिविजातक में श्रिविध्य के राजा शिवि की कथा श्राही है, जो बड़ा दानी था । उसके दन की कीर्ति सब श्रोर फेली हुई थी । एक बार एक श्रन्थे भित्तुक बहास ने उससे श्रांकों की भिक्षा की । राजा शिवि तैयर होमया श्रीर उसने श्रपनी श्रांकों उस भिद्यक को भदान कर दीं । सबसे श्रन्था होजाने पर राजा शिवि ने सोजा कि श्रन्थे श्रादमी को राजसिंहासन पर बेदने का क्या लाभ है । वह श्रपते श्रमात्यों के हाथ में साइन को सपुद कर सबसे वन में चला मया श्रीर वहां तावस के रूप में जीवन को व्यक्तित काने लगा हमी प्रकार सम्बुल जातक में बन रस के राजकुमार सोद्धिन की कथा श्राही है, जो कोड़ से पीड़ित था श्रीर इनी रोग से प्रस्त होने के कारण राजपासाद को छोड़ वर जड़ल में चला मया था । वह तक तक श्रपने राज्य में वापित नहीं लौटा, जब तक कि उसकी धर्मश्रनी सम्बुला की सेग से उसका रोग प्रात्या दूर नहीं होगया । कोड़ से पीड़ित होने के कारण वह श्रपने को राजिसिहासन के योग्य नहीं समस्ता था । व

सामान्यत्या राजतन्त्र राज्यां में राजा का बडा लडका ही राजगद्दी पर नैदता था । इसी लिये राजा लोग सन्तान के लिये बहुत उत्सुक रहते थे। सन्तान की इन्ह्या से वे बहुतिवाह में भी संकोच नहीं करते थे। पर यदि राजा के कोई सन्तान न हो, तो राजगद्दी राजा के माई को प्रसाहो सकती थी। अनेक बार जामाता को भी राजगद्दी प्राप्त हो सकती थी। इन्ह्य दराक्षों में राजा की विध्या राजी अमात्यवर्ग की सहायता से राज्य का संचालन करती थी। उद्य

<sup>1.</sup> Cowell-The Jatak vol. iv. p. 254

<sup>2.</sup> Ibid vol. v. p. 48 - 53

<sup>3.</sup> Ibid vol. II p. 251-260

<sup>4.</sup> Ibid vol. 11 p. 224

जातक में कथा श्राती है कि राजा उदय के पश्चात् उसकी रानी उदयभद्दा ने शासन किया श्रोर श्रमात्यों की सह यता से वह सफलता पूर्वि शासन करती रही !? इसी प्रकार घट जातक में एक स्त्री के शासन का उल्लेख हैं।

यह पहले प्रदर्शित किया ही जा चुका है कि अनेक वार जब रानकुमार शासन करने के अयोग्य हो, तो अमात्य लोग उसे पदच्युत कर किसी अन्य व्यक्ति को राजगद्दी पर बिटा सकते थे। पर कई बार राजगद्दी का प्रश्न बहुत विवादग्रस्त होनाता या श्रोर विविध लोग इस बात पर एक मत नहीं हो सकते थे कि राजा किसे बनाया ज.य। इन दशा में एक बड़े अद्भुत उपाय का अवलम्बन किया जाता था। अमात्य लोग एक पुरुषरथ निकालते थे, जिसके साथ राज्यत्व के पांचों चिन्ह रहते थे। ये पांच राजचिन्ह निम्नलिखित होते थे-हायी, घोड़ा, छत्र, चामर और कुम्भ । यह २थ चलतं चलते जिस व्यक्ति के समीप टहर जाता था, उसे राजा बना दिया जाता था । जातक साहित्य में अनेक राजाओं के इसी पद्धति से राज्याभिषिक्त होने की वथा मिलती है। द्रीमुख जातक के अनुसार बनारस का राजा सन्तानहीन था। जब उपकी मृत्यु हो गई, तो अमात्यों के सम्भुख यह समस्या उत्पन्न हुई कि राजा किसे बनाया जावे। अन्त में पुष्परथ की पद्धति का आश्रय लिया गया और उससे बोधितत्व का राजा बनाया जाना निश्चित हुआ। विश्वोच जातक में कुमार निश्चोच की कथा आती है, जो बहुत गरीब वर का था। वह तक्षशिला से शिक्षा समाप्त कर कुछ साथियों के साथ, अपने प्रश् को वापिस जा रहा था । मार्ग में काशी में टहर गया । वहां, राजा कौन हो, इस समस्या का हल करने के लिये पुष्पस्य निकाला गया था । पुष्परथ कुमार नियोध के पास आकर ठहर गया और उसे ही काशी का राजा बना दिया गया । " मगध के राजा उदायी के उत्तराधिकारियों के

ξ. Cowell-Jatak vol.iv p.67

R Ibid vol.iv p 50

<sup>₹. 1</sup>bid vol.iii p. 157

g. Ibid vol.iv p. 25

सम्बन्ध में भी हैमचन्द्र ने इसी प्रकार की कथा लिखी है। उदायी के सन्तान न होने पर मगध के राजिसिहासन पर किसे अभिपिक्त किया जाय, यह समस्या उत्पन्न हुई और इसका निर्णय पुष्प स्थ द्वारा ही किया गया। इसी पद्धित से उदायी का उत्तराधिकारी नन्द को निश्चित किया गया। ?

बौद्ध काल के अनेक राज्यों में रानकुमार लोग अपने दिता के जीवित -होते हुने भी स्वयं राज्य प्राप्त करने के लिये प्रयत्न प्रारम्भ कर देते थे । हम मग्रध का राजनीतिक इतिहास लिखते हुवे प्रदर्शित कर चुके हैं कि मगध के अर्नक सम्राट् पितृवाती थे, उन्होंने अपने पिता को मार कर राज्य प्राप्त किया था। प्रसिद्ध सम्राट् अनातशत्रु ने राज्य प्राप्त करने के लिये अपने पिता बिन्दिसार का का घात किया था । कौटलीय अर्थशास्त्र से भी हम इस प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर चुके हैं। जातक कथात्रों में भी अनेक कुमारों का उछिख है, जिन्हों ने अपने पिना के जीवित काल में ही स्वयं राज्य प्रप्त करने का प्रयान किया। संकिज्न जातक के अनुमार बनारस के राजा का नाम ब्रह्मदत्त था । उसका एक लंडका था, उपका नाम भी ब्रह्मदत्त रखा गया । जन कुमार ब्रह्मदत्त तद्मशिला से अपनी शिक्षा समाप्त कर वादिस आया, तो उसने सोचा-'मेरे पिता की आयु अभी बहुन कम है, वह तो मेरे बड़े भाई के सवान है, यदि मैं उसकी मृत्यु तक राज्य के लिये प्रतीचा करंगा, तो राजा बनने तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा । बूडा होकर राजा बनने से क्या लाभ होगा? मैं अपने पिता का घात कर दूंगा और इस प्रकार राजगही पर अधिकार प्राप्त कर लुंगा । उनने यही किया और एक पड्यन्त्र द्वारा अपने पिता को मार कर स्वयं राजा वन गया।

इसी प्रकार की अनेक अन्य कथायें जातक साहित्य में उपलब्ध होती हैं। इस में कोई सन्देह नहीं कि भारत के अनेक राज्यों में उप समय यह प्रवृत्ति प्रादुर्भूत हो चुकी थी, पर दूसरी तरफ ऐसे राज्य भी थे, जिनमें राजाओं

१. स्थविरावलि चरित पृ० १९६

<sup>2.</sup> Cowell-Jatak vol. v, p. 135

के लिया 'वार्षक्ये मुनिवृत्तीनां' का प्राचीन आदर्श प्रयोग में आरहा था, भीर राजा लीग वृद्धादस्था के भात ही अपना र ज्य कार्य लड़के की प्रदान कर स्वयं मुनिवृत्ति धारम् कर लेतं थे । शंष्पाल जातक में राजगृह के एक राजा का उल्लेख है, जिसने बृद्धादस्या में ५व.६ण करते ही अपता राज्य राज-कुपार दुर्योधन को प्रदुन कर दिया था और स्त्रयं उसर से बाहर तापस का जीवन विताना प्रारम्न किया था।" इसी प्रकार निमि जातक में मिश्रिला के राजा मखादेव की कथा आती है। उपने अपने नाई को कहा हुना था कि जब दह उसके सिर पर कोई सफेद बाल देखे, तो उसे सूचना दे। शुरू शुरू में जब. नाई ने राजा को सफ़ेट वालों की सूचना दी, तो राजा ने श्राज्ञा दी कि इन्हें उखाड़ कर भेर हाथ में देते जाओ । कुछ समय तक नाई यही करता रहा। पर जब राजाः ने अनुभव किया कि बाल निरन्तर श्वेत होते जा रहे हैं, और पूर्णतया बुद्धाहरूथा त्रागई है, तो उसने अपने वड़े लड़के को बुलाया और राज्य संचालन के सम्बन्ध में श्रानेक पहत्त्वपूर्ण निर्देश देहर स्वयं तापस जीवनः स्वीकृत कर लिया । न केवल राजा मखादेव, अधितु उनके पुत्र प्रोत्त आदि ने भी इसी प्रकार सुवसं-वृद्धावस्था में राज्य का परित्याग किया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत-की प्राचीन परम्पा बौद्धकाल में भी अवशिष्ट थी |

- यहापि बोद्धकाल में अच्छे और बुरे सक प्रकार के राजा विद्यमान थे, पर प्रयतन इसी बात का रहता था कि उन्हें सन्मार्ग पर लाया जावे। एकप्राण् जातक में एक राजकुनार की कथा आती है। वह बहुत पथम्रण्ट तथा भयंकर प्रकृति का था। अमात्यों, ब्रह्मणों और जनपदनासियों ने बहुत प्रयत्न किया कि उसे दुरुन करें, पर वह किसी के काह्यू में नहीं आया। आखिर, बोधिसत्ता ने उसे शिला ही। वह उसे एक नीम के छेट से पीदे के प्रस्त ले स्था और उसे वहां - 'कुमार, इस पोद के एक पत्ते की जान कर तो देखी, यह कैसा लगता है ?

<sup>₹.</sup> Cowell-Jatak vol. v, p. 8\$

F. Ibid vol. vi., p. 53

कुमार ने ऐसी ही किया। ज्यों ही उसने उस पते की मुंह में ह ला, कह़वाहट से उसका सारा मुंह भर गया और उसने उमे थूंक कर वाहर फेंक दिया। इंतना ही नहीं, उनने उस छोट से पौदे की भी उस ह लिया और तोड़ मोड़ कर, हाथ से मसल कर फेंक दिया। बोधिसत्त ने पूछा— 'कुमार, यह क्या करते हो ?' कुमार ने उत्तर दिया। बोधिसत्त ने पूछा— 'कुमार, यह क्या करते हो ?' कुमार ने उत्तर दिया — 'खभी तो यह पौदा इतना छोटा है, जब यह अभी से इतनी कड़वाहट उत्पन्न करता है, तो आगे चल कर तो पता नहीं कितना जहर उगलेगा।' यह सुन कर बोधिमत्त ने कहा— 'कुमार यह सोच कर कि यह कड़वा पौदा आगे चलकर कितना जहर उगलेगा, तुमने इने उस्ताइ कर मसल कर फेंक दिया है। तुमने नो व्याहार इस पौदे के माथ किया है, वही इस राज्य के निजासी तुम्हारे साथ करेंगे। यह सोचकर कि यह प अष्ट, भयंकर प्रकृति का कुमार आगे चल कर कितना अनर्थ करेगा, वे तुम्हें भी राजमही पर बिटाने के बजाय उस्ताइ कर फेंक देंगे। इस लिये इम पौदे से शिक्षा प्रहण् करो और अगे से द्या और स्नेह का बरताव करो। हम से स देह नहीं, कि जनता के विद्रोह की भय बौद्ध काल के राजाओं को सदा बना रहता था, और इस डर से कि कहीं जनता हमें पदन्युत न कर दे, वे सन्मार्ग पर कायम रहते थे।

बैंद्ध साहित्य में राजा के दस धर्मों का स्थान स्थान पर उल्लेख किया गया है। व दस धर्म निम्न लिखित हैं— दान, शील, परित्याग, अर्जन, मार्द्व, तम, अक्रीध, अविहिंसा, चानित, और अविरोधन। राजाओं में इन गुणों की सत्ता बहुन आवश्यक और लाभकर मानी जाती थी। राजाओं से दन शीलना की आशा उन समय बहुत अधिक की जाती थी। जातक साहित्य में अनेक राजाओं की दानशक्ति का बड़े विस्तार के साथ दर्शन किया गया है। चुहुपद्म जातक में वाराणसी के राजा पद्म की कथा आती है, जो अत्यन्त दानी था। उन ने वहां

Fausboll-Jatak vol. iii, p. 274

<sup>?.</sup> Cowell-Jatak vol. i, p. 318-319

२ दानं सीलं परिच्चागं श्रज्जवं मद्द्यं तपम् श्रक्कोधं श्रविहिंसा च खान्ति च श्रविरोधनम्॥

छः दानगृह बनगाये हुवे थे । चार दानगृह वाराणसी के चारों द्वारों पर बने हुवे थे, एक नगरे के ठीक बीच में और छटा राज्ञ प्रसाद के सामने । इन दान गृतों से प्रतिदिन छः लाख मुद्रायें दान दी जाती थीं। इसी प्रकार का दर्णन अन्य अने क राजाओं के सम्बन्ध में भी आता है।

बौद्धकाल के राजा बड़े वैभव और शान शौकत के साथ निवास करते थे। जातक प्रन्थों में अनेक स्थानों पर उनके जुल् में, स्वारियों तथा राजप्रसादों का क्षां आता है। राजा लोग तवाशों, खेलों और संगीत आदि का भी बहुत शोक रखते थे। शिकार उनके आमोद प्रमोद का महत्व पूर्ण साधन होता था। राजाओं के अन्त पुर्भी बहुत बड़े होते थे। अन्त पुर में प्रमुर संख्या में ख्रियों को रखना एक शान की बात समभी जाती थी। सुरुवि जातक के अनुमार बनारस के राजा ने निश्च्य किया कि वह अपनी कन्या वा विवाह ऐसे छुमार के साथ ही करेगा, जो एकप्तनीव्रत रखने का प्रण करे। मिथिला के छुमार सुरुचि के साथ इव कुमारी, जिसका नाम सुमेवा था, के विवाह की वात चल रही थी। मिथिला के राजदूतों ने एवप-नीव्रत होने की शर्त को सुना, तो वे कहने लगे — 'हमारा राज्य बहुत बड़ा है। मिथिला नगरी का सात योजन विस्तार है। सारे राज्य का विस्तार ३०० योजन है। ऐसे राज्य के राजा के अन्तः पुर में कम से कम सोलह हजार रानियां अवश्य होनी चाहियें। जातक कथाओं में बहुत से ऐने राजाओं का वर्णन आता भी है, जिनके अन्तः पुर में हजारों खियां रहती थीं।

राजतन्त्र राज्यों में राजा के अतिरिक्त अमात्यों का शासन में बहुत महत्व-पूर्ण स्थान होता था । जातक साहित्य में स्थान स्थान पर अमात्यों का जिक्न आता है । ये अमात्य संख्या में बहुत होतं थे और राजा को शासन सम्बन्धी सब विषयों में परामर्श देने के कार्य करते थे । अमात्यों के लिये सब विद्याओं व शिल्पों

R. Cowell-Jatak vel. ii, p. 83

R. Ibid vol. iv, p. 199

में निष्णुश्त होना अवश्यक माना जाता था। राजा की मृत्यु के अनन्तर राज्य का सञ्चालव श्रमात्य लोग करते थे । सात दिन के पश्चात् जब स्वर्गीय राजा की बोर्ब्देहिक कियायें सपाप्त हो जाती थीं, तब व ही इस बात का निश्चय करते ये कि राजगद्दी पर कौन विराजमान हो । राजा की अनुपिस्यिति या शासन कार्य में अतमर्थता की दशा में भी व शासन सूत्र को अपने हार्थों में कर लेते थे। भाचीन भारत में राजतन्त्र ,राज्यों में मिन्त्र गरिपट का बड़ा महत्व होता था। ऐना प्रतीत होता है कि जात कथाओं में जिन 'अमात्यों' का उल्लेख आता है, वे इसी प्राचीन मन्त्रिपरिषद् को सूचित करते हैं । अमात्यों में सब से प्रधान स्यान पुरोहित का होता था। पुरोहित राजा के 'धर्म और 'अर्थ' दोनों का श्रानुशामक होता था। बौद्ध श्रनुपृति के श्रनुसार प्रथम राजा, जिसे 'महासम्मत् कहा गया है — को भी पुरोदित नियुक्त करने की आवश्यकता हुई थी। पुरो-कित कर पद प्रायः वंशक गानुगत होता या । एक ही परिवार के व्यक्तियों को ं वंशक्रमानुगत रूप से पुरोहित के महत्व पूर्ण पद पर नियत किया जाता था । <sup>६</sup> पर राजा की तरह पुरोहित का पट भी पूर्ण्ह्य से एक दंश में नहीं रह पाता था। अनेक बार पुरोहित की नियुक्ति पर वादविवाद भी होते थे । श्रीर नये व्यक्तियों को इस पढ़ पर नियन कर दिया जाता या ।

पुरोहित के सम्बन्ध में जो विचार प्राचीन नीति प्रन्थों में उपलब्ध होते हैं, उनकी पृष्टि जातक साहित्य द्वारा भी होती है। पुरोहित का अनुपरण राजा

<sup>1.</sup> Cowell-Jatak vol. ii, p. 51

<sup>2.</sup> Ibid vol. iii, p. 157

<sup>3.</sup> Ibid vol. iv, p. 233

४. की० अर्थ ०१, १५

<sup>5.</sup> Cowell-Jatak vol iii, p. 272

<sup>6.</sup> Ibid vol. iii, p. 237

<sup>7.</sup> Ibid vol. ii, p. 33

<sup>8. 1</sup>bid vol. iii, p. 123

को उसी प्रकार करना चाहिये, जैसे पुत्र पिता का या शिष्य गुरु का करना है। नि जातक कथाओं के अनुपार भी पुरोहित राजा को पथक्ष्रष्ट होने की दशा में सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करता था, इसके लिये डांटता डपटता भी था। तिलगृष्टि जातक के अनुसार बनारस के राजा ब्रमदत्त ने तक्षशिला के अपने आचार्य को पुरोहित के पद पर नियत किया था और वह उसका उसी प्रकार अनुपरण करता था, जैसे पुत्र अपने पिता का करता है। 3

पुरोहित के अतिरिक्त अन्य भी अनेक अमात्यों के नाम जातक साहित्य में उपलब्ध होते हैं। इनमें सेनापित, भागडागारिक, विनिध्यसमात्य और रज्जुक के नाम विशेषतया उल्लेखनीय हैं। सेनापित का कार्य जहां सेन्य का सञ्चालन करना होता था, वहां साथ ही वह एक मन्त्री के रूप में भी कार्य करता था। एक कथा से यह भी सृचित होता है कि वह मुकदमों का निर्णय करने का भी कार्य करता था। एक करा था। एक स्थान पर सेनापित को अमात्यों का प्रमुख भी लिखा गया है। पितिस्थयामात्य न्यायमन्त्री को कहते थे। यह जहां मुकदमों का फैसला करता था, वहां राजा को धर्म तथा कान्त सम्बन्धी मामलों में परामर्श भी देता था। भागडागारिक कोपाध्यच को कहते थे। भागडागारिक प्रायः किसी अत्यन्त सम्पत्तिशाली व्यक्ति को बनाया जाता था। एक भागडागारिक की सम्पत्ति प्रायः किसी करके मालगुजारी वसूल करने वाले अमात्य को कहते थे। इनके अतिरिक्त दोण्पापक, हिरणयक, सार्थी, दौवारिक आदि अन्य अनेक राजकर्मचारियों के नाम भी जातक साहित्य में उपलब्ध होते हैं।

<sup>1.</sup> कौ० अर्था १,१०

<sup>2.</sup> Cowell-Jatak, vol. iii, p. 197

<sup>3.</sup> Ibid vol. ii, p. 186

<sup>4.</sup> Ibid vol. ii, p. 139

<sup>5.</sup> lbid vsl. v, p. 92

<sup>6.</sup> Ibid vol. ii, p. 259

<sup>7.</sup> Ibid vol. i, p. 286

बौद्धकाल में शहर के कोतवाल को नमरगुत्तिक कहते थे। यह नगर की सान्ति रचा का उत्तरदायी होता था। इसे एक स्थान पर 'रात्रि का राजा! भी कहा गया है। पर पुतीस के ये कर्मचारी बौद्धकाल में भी रिश्वतों से मुक्त नहीं: थे। मुलसा जातक में कथा आती है कि मुलसा नामक वेश्या ने सत्तक नामक डाकू के रूप पर मुग्ध हो कर उसे छुड़ाने के लिये पुतीस के कर्मचारी को एक हजार मुद्रायें रिश्वत के रूप में दी थीं और इस धनराशि से वह स्तक को छुड़वानें में सफल भी हो गई थी। ।

जातक कथाओं से बोद्धकाल की सेनाओं के सम्बन्ध में भी कुछ निर्देशे मिलते हैं। सेनायें प्रायः अपने राज्य के निवासियों द्वारा ही बनी होती थीं। विदेशी सैं/नकों व नये सैनिकों को पसन्द नहीं किया जाता था। स्वदेशी और पितृपैतामह सैनिकों को उत्तम माना जाता था। धूमकारि जातक में कथा आतीं हैं कि दुरु देश के इन्द्रपत्तम नगर के राजा धनज्जय ने अपने पुराने सैनिकों की उोक्षा कर नवीन सैनिकों को सेना में भर्ती करना प्रारम्भ कर दिया। जब उसके सीमाप्रान्त पर युद्ध प्रारम्भ हुआ, तो उसे इन नये सैनिकों के कारण परास्त होना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि उसे अपने कार्य पर पश्चात्ताप हुआ, और उसने किर पुरानी सेनाओं के बल पर विजय प्राप्त की। बोद्ध कालीन राज्यों में सीमा प्रदेशों पर सदा कुछ न कुछ अन्यदस्या कायम रहती थी। जातक कथाओं में स्थान स्थान पर सीमावर्ती विद्रोहों व युद्धों, का उल्लेख आता है।

बौद्ध काल में भी राज्य पुर श्रीर जनगढ़ इतादो विभागों में विभक्त किये जात थे। पुराजधानी को कहतें थे श्रीर राजधानी के अतिरिक्त शेष. सम्पूर्ण राज्य को जनगढ़ कहा जाता था। जनगढ़ में विद्यमान विविध ग्रामों का रासन किस प्रकार होता था, इस सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण निर्देश जातक साहित्य में उपलब्ध नहीं होते। ग्राम के शासक को ग्रामभोजक कहते थे। ग्रामभोजक बहुत महत्वपूर्ण पढ़ सममा जाता था, इसी लिये इसके साथ अप्रात्य विशेषण भी

R. Cowell-Jatak vol. iii, p. 261

Wol. iii, p. 242

श्राता है। श्रामभोजक ग्राम कम्बन्धी सब विषयों का सखालन करता या। उसे त्याय सम्बन्धी श्रिष्ठिकार भी प्राप्त थे। र शराबलोरी को नियन्त्रित करना तथा शराब की दुकान के लिये लाइसेन्स देना भी उसी के श्रिष्ठिकार में था। उ दुर्भिक्ष पड़ने पर गरीब जनता की सहायता करना ग्राप्तभोजक का की कार्य था। एक स्थान पर यह भी जिक्र श्राता है कि ग्रामभोजक ने पशुहिंसा श्रोर शराब का संध्या निषेध कर दिया था। प्राप्तभोजक की स्थिति राजा के ग्राधीन होती थी। उसके शासन के विरुद्ध राजा के पास श्रपील की जासकती थीं, श्रोर राजा उसे पदच्युत कर किसी श्रन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर नियुक्त कर सकता था। प्राप्तिय जातक में कथा श्राती है कि काशीराज्य के दो ग्रामभोजकों ने श्रपन र ग्रामों में पशुहिंसा तथा शराब पीने का सर्वथा निषय कर दिया था। इस पर उन ग्रामों के निवासियों ने राजा से प्रार्थना की कि हमारे ग्रामों में यह प्रथा देर से चली श्रारही है श्रोर इन्हें इस प्रकार निपिद्ध नहीं करना चाहिये। राजा ने ग्राम-बासियों की प्रार्थना को स्वीकृत कर लिया श्रोर ग्रामोजकों की वे श्राह्माये रह कर दीं। इप प्रकार स्पष्ट है कि ग्रामभोजकों के शासन पर राजा का नियन्त्रण पूर्णुरूप से विद्यमान था।

बौद्ध काल में न्यायव्यवस्था का क्या म्हरूष था, इस सम्बन्ध में भी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जातक कथाओं में मिलते हैं । उस काल में न्याय इतनी पूर्णता को पहुंचा हुवा था, कि बहुत कम मुकदमें न्यायालयों के रुम्मुख पेश होते थे। राजोबाद जातक में लिखा है कि बनारस के राज्य में न्याययुक्त शासन के

<sup>1.</sup> Fausball-The Jatok vol. i, p. 354

<sup>2.</sup> Ibid vol. i, p. 483

<sup>3.</sup> Ibld vol. i, p. 198

<sup>4.</sup> Ibid vol. ii, p. 135.

<sup>5.</sup> Ibid vol. iv, p. 115

<sup>6.</sup> Ibid. vol. i, p. 354

<sup>7.</sup> Ibid vol. iv, p. 14.

कारण एक भी अभियोग न्यायालय के सम्मुख उपस्थित नहीं होता था। दिसी प्रकार की वात अन्यत्र भी नात कों में लिखी गई है। उस काल में न्याय किता पूर्ण तथा निव्यक्षपात होता था, इसका एक दृष्टान्त चुल्लक्षण में मिलना है। श्रावस्ती में एक गृहपित निवास करता था, उसका नाम था सुदत्त। वह अन्यायों का वड़ा सहायक था, इसी लिये उने 'अनायपिएडक' भी कहते थे। श्रावस्ती के राजकुमार का नाम था जेत। कुमार जेत के पास एक उद्यान था, जो शहर के न बहुत समीप था, न बहुत दूर। यहां आने जाने की बहुत सुविधा थी और यह एकान्तवास के लिये बहुत उपयुक्त था। अनायपिएडक ने महात्मा बुद्ध को श्रावस्ती पधारने के लिये वहुत उपयुक्त था। उसके सम्मुख यह समस्या थी, कि महात्माबुद्ध के ठहरने के लिये किस स्थान पर प्रवन्त किया जावे। उसने सोचा कुमार जेत का उपवन इस कार्य के लिये बहुत उपयुक्त है। वह कुमार के पास गया और उत्तसे कहा—'कुमार, यह उद्यान सुमेत दे दो, में इसमें आराम का निर्माण करूंगा।' कुमार जेत ने उत्तर दिया—'गृहपित! यह उद्यान तब तक नहीं विक सकता, नव तक इस के लिये सो करोड़ मुद्दा प्रदान न की जावे।'

'मैं इस कीमत पर इस उद्यान को खरीदता हूं।' 'नहीं, गृहपित, यह उद्यान नहीं बिक सकता।'

अनाथिपाडक सुद्रत्त का ख़याल या कि, जब वह कुमार जेत द्वारा मांगी हुई कीमत को देन के लिये तैयार होगया, तो उद्यान उसका होगया। पर कुमार जेत यह स्वीकृत नहीं करता था। आखिर वे इस बात का फैसला कराने के लिये ज्यावहारिक महामात्रों के पास गये। उन्होंने मुख्यमें को सुन कर यह निर्णय

१. 'उपसङ्क मित्वा जेतं कुमारं एनद् अवीच—देहि मे अथ्यपुत्त उग्यान आरामं कातुम् ति । अदेथ्यो गहपति आरामो अपि कोटिसन्थरेना ति । गहितो अथ्यपुत्त आरामो ति । न गहपति गहितो आरामो ति । गहितो न गहितो ति वोहारिके महामत्ते पुञ्छिस । महामत्ता एवम् आहसु यतो तथा अथ्यपुत्त अन्धो कतो गहितो आरामो ति ।'

किया—'कुमार ने, जो मूल्य निश्चित किया था, वह गृह्पित देने को तैयार . है, अतः उद्यान विक गया हैं।

इन मुकदमें में यह बात घ्यान देने योग्य है कि इनमें एक राजकुमार श्रोर एक सामान्य गृहपति वादी श्रोर प्रतिवादी थे। पर न्यायाधीशों ने राजकुमार का पन्न न लेक्स निष्पन्न रूप से निर्णय करने का प्रयतन किया श्रोर गृहपति सुदत्त के पन्न में फैसला दिया। इससे स्पष्ट है कि बोद्धकाल के न्यायाधीश श्रापना कार्य करते हुवे व्यक्तियों का खयाल नहीं करते थे। निष्पन्न न्याय ही उन श्री दृष्टि में सब से महत्वपूर्ण विचार होता था।

इस काल में यद्यपि न्य य निल्पन्न तथा उचित होता था, पर दगड बड़ें मयंकर दिये जाते थे। दगड देते हुने शारीस्कि कष्ट तथा अंग मंग को अनुचितः नहीं समक्ता जाता था। एक डाकू को यह सना दी गई कि उपके हाथ, पैर, नाक, कान काट कर एक नौका में डाला दिया जाय और नौका को गंगा में बहा दिया जाय भी एक डाकू को दी गई सना के अनुमार कांट्रेंट्रार कोड़ों से बुरी तरह पीटा गया, कुल मिलाकर एक हनार कोड़े मारे गये। र हाथी हारा कुचलना कर मारने का उछेख भी अनेक स्थानों पर आता है। उ

I. Fausball-The Jatak vol. ii, p. 117

<sup>2.</sup> Ibid vol. vi, p. 4

<sup>3.</sup> Ibid vol, i, p, 200

# दूसरा अध्याय

#### . आर्थिक दशा

वर्तेमान समय में हमें जो चौद्ध साहित्य उल्लब्ध होता है, वह प्रायः सभी धर्मिक है | उसमें महात्मा बुद्ध के जीवन, उपदेश तथा शिक्षात्रों का ही विशेष रूप से वर्णन है | उस का प्रयोजन अपने समय की स्थिति पर प्रकाश डालना नहीं है | पर प्रसङ्घवश उस में कहीं कहीं ऐसे निर्देश उपलब्ध हो जाते हैं, जिन से कि उस समय की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक दशा पर उत्तम प्रकाश पड़ता है | आर्थिक स्थिति का अनुशोलन करने के लिये जातक कथाओं का विशेष महत्व है । 'जात क' नाम से जो बहुत भी कथायें बौद्धों के धार्मिक साहित्य में दिद्यमान हैं, उन में महात्मा बुद्ध के पूर्ण जीवनों का मृतान्त है । यह मृत्त नत अत्यान्त मनोरक्षक कथाओं के रूप में दिया गया है । जब इन कथाओं का निर्माण हुआ था, उस समय में भारत की आर्थिक व सामाजिक स्थिति कथा थी—इसका विवेचन इन से बहुत अच्छी प्रवार किया जा सकता है । हम इस अध्याय में बौद्ध काल की आर्थिक दशा को प्रदर्शित करते हुवे मुल्यन्या इन जातक प्रन्थों का ही आश्चर लेंगे। अन्यत्र, बौद्ध साहित्य में भी आर्थिक दशा के जो निर्देश मिलते हैं उनका भी यगास्थान उरलेख किया जायगा।

#### व्यवसाय

बौद्धकालीन भारत में कौन कौन से मुख्य न्यवसाय प्रचलित थे इन का परिचय दीर्घ निकाय के एक संदर्भ से बहुन अच्छी तरह मिलता है। जब महात्मा चुद्ध धर्मीपदेश करते हुवे राजगृह पहुंचे, तो मगधसम्राट् अनातशत्रु ने उन से प्रश्न किया—

'हे भगवन् ! ये जो भिन्न भिन्न व्यवसाय हैं, जैसे हस्ति-आरोहण, अश्वा-रोहण, रिभक, धतुर्धर, चेलक ( युद्ध-ध्वजधारण ), चलक ( व्यृह-रचन ), पिंडदायिक (पिंड काटने वाले ), उम्र राजपुत्र (वीर राजपुत्र ), महानाग (हाथी से युद्ध करने वाले ), सूर, चर्म योथी (ढाल से युद्ध करने वाले ), दासपुत्र, श्रालारिक (बावर्ची ), कल्पक (हनाम ), नहापक (स्नान कराने वाले ), सूद (पाचक ), मालाकार, रजक, रंगरेज, नलकार (टोकरे बनाने वाले ), कुम्मकार (कुम्हार ), गण्ड, मृद्धिक (गिनने वाले ), श्रोर जो दूसरे इसी प्रकार के भिन्न भिन्न शिला (ब्यवसाय ) हैं, उनसे लोग इसी शरीर में प्रत्यन्त जीविका करते हैं, उस से श्रपने को सुखी करते हैं, तुन करते हैं । पुत्र की को सुखी करते हैं, तुन करते हैं । पुत्र करते हैं । उपर लोजाने वाला, स्वर्ग को लेजाने वाला, सुखी करते हैं । क्या मगवन् इसी प्रकार श्रामण्य (भिन्नु।न ) का फल भी इसी जन्म में प्रत्यन्त बतलाया जानकता है।

सम्राट् अजातशत्रु ने इस प्रश्न में बहुत से व्यासायियों का नाम लिया है। एक राजा के लिये यह प्रश्न कितना स्वाभाविक है। उसके चारों तरफ जो सांसारिक जन निवास करते हैं, वे अपने अपने कार्यों का इसी जन्म में पल प्राप्त करते हैं, वे स्वयं सुख़ पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुवे दान द्वारा परलोक के लिये भी प्रयतन करते हैं। हमारे लिये इम सन्दर्भ में आये हुवे व्यवस्य विशेष रूप से उत्योगी हैं। इममें निम्निलिखित व्यवसायों का नाम आया है—

- (१) हिन्त्सेना के हाथी पर सवारी करने वाले येद्धा लोग
  - (२) बुड्सवार लोग
  - (३) रथ पर चढ़कर लड़ने वाले स्थारोही लोग
  - ( ४ ) धनुर्वर योद्धा
  - ( ५ ) युद्ध की छत्रना का घरण करने वाले 'चेलक' लोग
  - (६) व्यूह रचना में प्रवीण 'चलक' लोग
  - (७) पिंड काटन वाले पिंडदायिक लोग
  - ( ८ ) वीर योद्धा 'उप्र राजपुत्र' लोग

१. दीर्घनिकाय-सामज्ञफल सुत्त

## ः चतुर्थं भाग ।

- ं ( ६ ) हाथी से युद्ध करने में प्रवीण 'महानाग' लोग
  - (१०) सामान्य शूरवीर सैनिक
  - (११) ढाल से लड़ने वाले 'चर्मयोधी लोग

ये ग्यारह तो सेना व युद्ध सम्बन्धी पेशे करने वाले लोगों के इनके अतिरिक्त निन अन्य व्यवसायियों का नाम अनातरात्र ने दिया है, वे निम्न लिखित हैं—

- ( १२ ) दासपुत्र-सामान्य दास लोग
- (१३) श्राखारिक-नावची
- ( १४ ) कल्पक-हजाम, नाई
- ( १५ ) नहापक-स्नान करान वाले
- (१६) सूद-पाचक, हलवाई
- (१७) मालाकार-माला वेचने वाले
- ( १८ ) रजक-कपड़े घोन वाले घोनी
- (१६) रंगरेज
- (२०) नलकार—टोकरे बनाने वाले
- ( २१ ) कुम्भकार--- कुम्हार
  - ( २२ ) गण्क--हिसाब कित.व रखने वाले
- (२३) मुद्रिक गिनने वाले

ध्यान में रखना चाहिये कि अजातरात्र द्वारा दी हुई व्यवेसायों की यह सूचि पूर्ण नहीं है । इस में स्वाभाविकरूप से उन व्यवसायों का परिगणन है, जो कि किसी राजपुरुष के विचार में एक दम आ सकते हैं । इनके अतिरिक्त अन्य व्यवसाय, जिनका जिकर अन्यत्र बौद्ध साहित्य में आता है, निम्नलिखित हैं— १

<sup>1.</sup> Rhys Davids – Buddhist India तथा - Cambridge History of India (vol. I) में Economic conditions in Buddhist India विषयक श्रध्याय.

- (१) वर्धिक या बहुई—बीद्ध साहित्य में वर्धिक व वस्मार शब्द का ध्रयोग बहुत व्यापक अर्थों में हुआ है । इस से केवल सामान्य बढ़ई का ही प्रहण नहीं होता, अपित जहाज बनाने वाले, गाड़ी बनाने वाले, भवन निर्माण करने वाले आदि विविध प्रकार के मिह्नियां का भी प्रहण होता है। वर्धिक के अतिरिक्त विविध प्रकार के अन्य मिह्नियों के लिये थपित, तच्छुक, भमकार, आदि शब्द भी जातक ग्रन्थों में आते हैं । वर्धिक लोगों के बड़े बड़े गांवों का भी वर्णन आता है ।
- (२) धातु का काम करने वाले सोना, चांदी लोहा आदि विविध धातुओं की विविध वस्तुयं बनाने वाले कारीगरों का उल्लेख बौद्ध साहित्य में आता है। लोहे के अने क अकार के औनार बनाये जाते थे— युद्ध के विविध हथियार, हलके फलके, कुल्हाड़े, आरे, चकू, फावड़े आदि विविध उपकरण जातकों में उक्कि खित हैं। इसी प्रकार सोना चांदी के विविध कीमती आभूपणों का भी वर्णन मिजता है। सूचि जातक में सुइयां बनाने का जिक्क है। कुस जातक में एक शित्पी का वर्णा है, जो सोने की मूर्तियां बनाता था।
- (३) पत्था का काम करने वाले—ये लोग पत्थरों को काट कर उन की शिलायें, स्तम्भ, मूर्ति आदि बनाते थे। कारीगरी करने का काम बोद्धकाल में बहुत उन्नति कर चुका था। पत्थरों पर तरह तह से चित्रकारी करना, उन्हें खोद कर उन पर वेल बूटे व चित्र बनाना उस समय एक महत्वपूर्ण शिला माना जाता था। इसी प्रकार पत्थर के प्याले, वर्तन आदि भी बनाये जाते थे।
- (४) जुलाहे—बोद्धकाल में कपास, ऊन, रेशम और रेशेदार पौदों का वस्त्र बनाने के लिये उथ्योग किया जाता था। मिन्सिम निकाय में विविध प्रकार के वस्त्रों के निम्नलिखित नाम दिये गये है—गोनक, चित्तिक, पिटक, पटिलक, तुलिक, विकटिक, उडुलोमि, एकन्तलोमि, कोसेय्य और कुट्टकम्। इन विविध शब्दों से किन वस्त्रों का प्रहण होता था, यह पूर्णतया स्पष्ट नहीं है, पर इस से यह सहज में अनु गन किया जा सकता है कि उस समय वस्त्रव्यवसाय पर्याप्त उन्नत था। थेरीगाथा से ज्ञात होता है कि रेशम और महीन मलमल के लिये मनारस उन दिनों में भी बहुत प्रसिद्ध था। जातक प्रन्थों में बनारस के समीप में

कपास की प्रभूत मात्रा में उत्पत्ति और वहां के सूती वस्त्रों का उछेल है । इसी प्रकार महावस्म से ज्ञात होता है कि शिविदेश के सूती कपड़े भी बहुत प्रसिद्ध थे।

- ( १ ) चमड़े का काम करने वाले ये लोग चमड़े को साफ कर उस के अनेक प्रकार के जूते, चण्यल तथा अन्य वस्तुएं बनाते थे।
- (६) कुम्हार—ये लोग अनेक प्रकार की मिट्टियों के भांति भांति के वर्नन बनाते थे। बौद्धकाल के अनेक बरेतनों के अवशेष वर्तमान समय में उपलब्ध भी हुवे हैं।
- (७) हाथी दांत का काम करने वाले श्राधुनिक समय में भी भारतवर्ष हाथी दांत की कारीगरी के काम के लिये प्रसिद्ध है। प्राचीनकाल में हाथी दांत को रतनों में गिना जाता था श्रीर इस से अनेक प्रकार की वस्तुवें बनाई जाती थीं, उन पर बहुत सुन्दर चित्र हारी भी की जाती थीं।
  - (८) रंगरेज-कपड़ों को रंगरें का काम करते थे।
- ( ६ ) जोहरी—कीमती धातुत्रों तथा रत्नों से विविध प्रकार के आभूषण् भनाते थे । बौद्धकाल के कुछ आभूषण् वर्तमानः समयः में उपलब्ध हुवे हैं।
  - (१०) मिछयारे निद्यों में मछली पकड्ने का काम करते थे।
- (११) वृचड़- वृचड़खानों तथा मांस की दुकानों का अनेक स्थानों पर वौद्धसाहित्य में उल्लेख मिलता है ।
- (१२) शिकारी—बौद्ध काल में शिकारी दो प्रकार के होते थे। एक वे लोग जो जंगलों में रहते थे, और वहां जीवजनतुओं का शिकार कर तथा जंगल की कीमती वस्तुओं को एकत्रित कर बाजार में बेचते थे। दूसरे शिकारी वे होते थे, जो नगरों में बसने वाले कुलीन लोग होते थे, परन्तु जिन्होंने शिकार को एक पेशे के रूप में स्वीकृत विया हुवा था।
  - (१३) हलवाई श्रीर रसोइये
  - (१४) नाई तथा प्रसायक
  - (१९) मालाकार श्रीर पुष्प विकेताः

(१६) महाह तथा जहाज चलाने वाले-बौद्ध साहित्य में नदी, समुद्र तथा महासमुद्ध में चलने वाले जहाजों तथा उनके विविध कर्मचारियों का उहेख श्राता है। यह न्यवसाय उस काल में बहुत उन्नत था।

> (१७) रस्सी तथा टोकरे बनाने वाले । (१८,) चित्रकार

# व्यवसायियों के संगठन

बौद्धकाल के व्यवसायी लोग 'श्रेणियों' (Guilds) में संगठित थे, इस बात के अनेक प्रमाण बौद्ध साहित्य में मिलते हैं । प्राचीन भारत में श्रेणियों की सत्ता के प्रमाणों की कमी नहीं है । 'श्रेणियों' द्वारा बनाये गये कानून प्राचीन भारत में राज्य द्वारा स्त्रीकृत किये जाते थे।' श्रेणियों के साथ सम्बन्ध रखने वाले मुकदमों का फैसला उन्हीं के अपने कानूनों के अनुसार होता था। उन्हें अपने मामलों को स्वयं फैसला करने का भी अधिकार था। श्रेणियों के न्यायालय राज्य द्वारा स्वीकृत थे, यद्यपि उनके फैसलों के विरुद्ध अपील की जासकती थी। बौद्ध साहित्य में व्यवसायी लोग 'श्रेणियों' में संगठित थे, इसके प्रमाणों का निदेश करना यहां उपयोगी होगा। निय्रोध जातक में एक भागडागारिक का वर्णन है, जिसे सब 'श्रेणियों' के आदर के योग्य बताया गया है। उरग जातक में 'श्रेणी प्रमुख' और दो राजकीय अमात्यों के भगड़ों का उल्लेख हैं। इससें सूचित होता है कि 'श्रेणी' के मुख्यमा को 'प्रमुख' कहते थे। अन्य स्थानों पर 'श्रेणी' के मुख्यमा को 'जेडक' शब्द से कहा गया है। डा० फिक ने व्यवसायियों के संगठन पर बड़े विस्तार से विचार किया है। वे लिखते हैं, कि तीन कारणों के संगठन पर बड़े विस्तार से विचार किया है। वे लिखते हैं, कि तीन कारणों

१. जानिजानपदान् धर्मान् श्रेणीधर्मा श्रधर्मवित्। समीद्य कुलधर्माश्च स्वधर्मे प्रतिपादयेत्॥

<sup>(</sup> मनुस्मृति = । ४१ )

<sup>2.</sup> Cowell-Jatak, vol. iv, p. 22

<sup>3.</sup> Ibid vol. ii, p. 9

से हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि बौद्ध काल में भी ज्यातायियों के संगठन बन चुके थे। १ हम उन कारणों को यहां उपस्थित करते हैं।

- (१) बौद्ध काल में विविध व्यवसाय वंशकमानुगत हो चुके थे। पिता की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र उसी व्यवसाय को करता था। श्रपनी कुमारावस्था से ही लोग अपने कमानुगत व्यवसाय को सीखना प्रारम्भ कर देते थे, ज्यों ज्यों समय गुजरता जाता था, अपने पिता तथा अन्य गुरुजन की देख रेख में उस व्यवसाय में अधिक अधिक प्रवीणता प्राप्त करते जाते थे। अपने व्यवसाय की वारीकियों से उनका अच्छा परिचय हो जाता था। इसी लिये जब पिता की मृत्यु होती थी, तो उसकी सन्तान उसके व्यवसाय को बड़ी सुगमता से सम्भाल लेती थीं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत अनुभव न होती थी। बौद्ध साहित्य में कहीं भी ऐसा निर्देश नहीं मिलता, जिससे यह सूचित होता हो, कि किसी व्यक्ति ने अपने वंशकमानुगत व्यवसाय को छोड़ कर किसी अन्य व्यवसाय को अपनाया हो। इस के विपरीत इस वात के प्रमाणों की कमी नहीं है कि लोग अपने वंशकमानुगत व्यवसाय का ही अनुसरण करते थे।
- (२) बौद्ध काल के किसी व्यवसाय का अनुसरण करने वाले लोग एक निश्चित स्थान पर बस कर अपने व्यवसाय का अनुसरण करने की प्रवृत्ति रखते थे। नगरों में भिन्न भिन्न गिलयों में भिन्न भिन्न व्यवसायी वसते थे। उदाहरण के लिये दन्तकारों (हाथी दांत का काम करने वालों) की अपनी गली होती थी, जिस से दन्तकार वीथी कहते थे। इसी प्रकार कुम्हारों, लुहारों, आदि की भी अपनी अपनी पृथक् वीथियां होती थीं। नगरों के अन्दर की गिलयों के अतिरिक्त विविध व्यवसायी नगरों के बाहर उपनगरों में भी निवास करते थे। कुलीनचित्त जातक में लिखा है कि बनारस के समीप ही एक वड्डिक गाम था, जिस में ५०० वर्धक परिवार निवास करते थे।

<sup>?</sup> Fiek's Social Organisation translated by S. K. Maitra' Chapter x.

R. Cowell-Jatak vol. i, p. 176

<sup>3.</sup> Ibid vol. ii, p. 18

गाम का उल्लेख है, जिस में एक हमार वर्षिक परिवारों व कुर्लों का निवास था। इसी प्रकार बनारस के ही समीप एक अन्य ग्राम या उपनगर का उल्लेख है, जिस में केवल कुम्हारों के ही कुल रहते थे। केवल बड़े नगरों के समीप ही नहीं, अपितु देहात में भी इस प्रकार के ग्राम विद्यमान थे, जिन में किसी एक व्यवसाय का ही अनुसास करने वाले लोग वसते थे। सूचि जातक में कुम्हारों के दो गांवों का वर्षान है, जिन में से एक में एक हजार कुम्हार परिवार्स का निवास या। हि इसी प्रकार के अन्य भी अनेक निवेश जातक कथाओं से संगृहीत किये जा सकते हैं।

(३) ज्यवसायियों की श्रेणियों के मुखियात्रों का, जिन्हें 'प्रमुख' या (जेहक) कहते थे, अनेक स्थानों पर उछेल आता है। इन जेहकों के उछेल से इस बात में कोई सन्देह नहीं रहता कि ज्यवसायियों के संगठन बौद्ध काल में विद्यम न थे। जातक कथात्रों में कम्मार जेहक, मालाकार जेहक आदि शब्दों की सत्ता इस बात को भली भांति स्पष्ट कर देती है। जेहक के आधीन संगठित श्रेणियों में अधिक से अधिक कितने ज्यवसायी सम्मिलत हो सकते थे इस सम्बन्ध में भी एक निर्देश मिलता है। समुद्ध विण्वजातक में लिखा है, कि एक गांव में एक हजार विद्वित परिवार निवास करते थे, उन में पांच पांच सो परिवारों का एक एक जेहक था। इस प्रकार इस गांव में दो विद्वित जेहक विद्यमान थे। इन जेहकों की समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी। राजदरवार में भी इन्हें सम्मान प्राप्त होता था। सूचिजातक में लिखा है कि एक सो कम्मार कुलों का जेहक राज दरवार में बड़ा सम्मानित था। वह बहुत समृद्ध तथा ऐश्वर्यशाली था। एक अन्य स्थान पर जातकों में आया है कि एक राजा ने कम्मार जेहक को अपने पास बुलाया और उसे स्वर्ण की एक स्त्रीप्रतिमा बनाने के लिये नियुक्त किया।

इन बातों से डा॰ फिक ने यह परिणाम निकाला है कि बौद्धकाल के व्यवसायी श्रेणियों में प्रायः उसी ढंग से संगठित थे, जैसे कि मध्यकालीन यूरोप

<sup>2.</sup> Cowell-Jatak vol. iii, p. 178.

R. Ibid vol. iii, p. 178;

के व्यासायों 'गिन्छ' में संगठित होते थे । यदि हम प्राचीन भारतीय साहित्य का अनुशीलन करें, तो व्यासायियों के संगठन (श्रेणियों) की सत्ता में कोई सन्देह नहीं रहा जाता । प्रो० रमेशचन्द्रजी मजूमदार ने इस विषय पर बहुत दिस्तार से विचार किया है और सम्पूर्ण प्राचीन भारतीय साहित्य में श्रेणियों के सम्बन्ध में जो निर्देश मिलते हैं, उन्हें एकत्रित कर इन के स्वरूप को भी प्रदर्शित करने का अपतन किया है। वौद्ध साहित्य में श्रेणियों के स्वरूप पर विस्तार से कुछ नहीं लिखा गया, पर जो थोड़े बहुत निर्देश उन में मिलते हैं, उन से इन की सत्ता के सम्बन्ध में कोई भी सन्देह नहीं किया जा सकता।

# नगर और ग्राम

वौद्ध कालीन मान्त में नागरिक जीवन का समुचित विकास हो चुका या। यग्रीप जनता का अधिक भाग ग्रामों में निवास करता था, तथापि अनेक छोटे वहे जगर इस काल में विक्रसित हो चुके थे। बौद्ध साहित्य के अनुशीलन से अनेक नगरों का परिचय मिलता है। हम यहां पर इनका सिन्निप्त रूप से उल्लेख करना आवश्यक समभते हैं—

- (१) अयोध्या—यह कोशलंदश में सरयू नदी के तर पर स्थित या। प्राचीन समय में इसका महत्व बहुत अधिक था। रामायण के समय में यह कोशल की राजधानी था। पर बौद्धकाल में इसकी महत्ता कम हो चुकी थी। इसका स्थान श्रावस्ती ने ले लिया था, जो अब कोशल देश की राजधानी था। सायू के तर पर स्थित प्रसिद्ध अयोध्या के अतिरिक्त दो अन्य अयोध्याओं का निर्देश भी बौद्ध प्रन्थों में आता है। एक गंगा के तर पर और दूसरा पश्चिमीय भारत में। एक नाम के अनंक नगरों का होना कोई आध्यी की बात नहीं है।
- (२) वार शिसी या बनारस—यह गंगा नटी के तट पर स्थित था। बौद्धकाल में यह बहुत ही उन्नत तथा समृद्ध नगर था। मगघ श्रीर कोशल के सम्ब्रःच्यवाद से पूर्व महाजनपद काल में काशी भी एक स्वतन्त्र राज्य था। उस

<sup>2.</sup> R. C. Majumdar-Corporate Life in Ancient India, Ch. I,

समय में इसकी राजधानी वाराणामी का महत्व वहुत श्रधिक या । बौद्ध ग्रन्थों के श्रमुपार इस नगर का विस्तार ८५ वर्ग मीलों में लिखा गया है। यह कोई श्रमुम्भव बात नहीं है। यदि उपपुरों सिहत वाराणामी का विस्तार ८५ वर्ग मीलों में हो, तो श्राध्यय नहीं। बौद्धकाल में वाराणामी न केवल विद्या का महत्वपूर्ण केन्द्र था, पर साथ ही व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत उद्गत था। वाराणामी के व्यापारियों का श्रमेक स्थानों पर उद्घेल श्राता है।

- (३) चम्पा—यह अंग देश की राजधानी थी और चम्पा नदी के तट पर स्थित थी | भागलपुर से २४ मील पूर्व यह नगरी विद्यमान थी, वर्तमान समय में यह नष्ट हो चुकी है और इसके भ नावरोपों पर कुछ ऐसे प्राम विद्यमान हैं, जिनके नाम चम्पा का स्मरण दिलाते हैं।
  - ( ४ ) काम्पिल्य- यह उत्तर पाञ्चाल राज्य की राजधानी थी ।
- (५) कोशाम्बी—यह वत्स व वंश राज्य की राजधानी थी । यह नमुना के तट पर बनारस सं २३० मील की दूरी पर स्थित थी।
- (६) मधुरा या मथुरा— यह शूरसेन देश की राजधानी थी श्रोर जमुना के तट पर स्थित थी। जमुना के तट पर विद्यमान मधुरा के श्रातिरिक्त दो श्रान्य मथुरा में उस काल में विद्यमान थीं, एक टिनेवली के समीप, जिसे श्रानकल 'मदुरा' कहते हैं श्रोर दूसरी श्रात्यन्त उत्तर में। उत्तर में विद्यमान मधुरा का उल्लेख जातक कथाश्रों में श्राता है।
- (७) मिथिला यह विदेह की राजधानी थी। बौद्ध साहित्य में इसका विस्तार पचास मीलों में लिखा गया है।
- (८) राजगृह— यह बौद्धकाल में मगध की राजधानी था। महात्मा बुद्ध के समय में यह अत्यन्त समृद्ध और उन्नत नगर था। स.म्राज्यवाद के संघर्ष में मगध को अस.धारण सक्तता प्राप्त हो रही थी, अतः यह विलकुल स्वाभाविक था कि उस की राजधानी राजगृह भी विशेषरूप से उन्नति को प्राप्त हो। शेशुनाग वंश के शासनकाल में ही राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना लिया गया था। उसके बाद से राजगृह का पतन प्रारम्भ होगया और

यह' एक सामान्य नगर ही रह गया । राजगृह के आचीन दुर्ग की दीवारों के अव-शेव वर्तमान समय में भी उपलब्ध होते हैं । इनकी परिधि तीन मील के लगभग है ।

- (६) रोहक या रोहन यह सोवीर देश की राजधानी था। यह भारत के पश्चिमीय समुद्र तट पर विद्यमान था और बौद्धकाल में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्दरगाह माना जाता था। भारत के सभी प्रधान नगरों से काफले ज्यापार के लिये यहां आते थे और भारत का माल जहाजों द्वारा यहां से ही विदेशों में पहुंचाया जाता था।
- (१०) सागल या साकल यह मद्रदेश की राजधानी या। अनेक विद्वान इसे आधुनिक सियालकोट के साथ मिलाते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वौद्धकाल में यह उत्तरपश्चिमीय भारत का एक अत्यन्त प्रसिद्ध नगर था।
- (११) स केत—यह कोराल राज्य में स्थित था और कुछ समय के लिये उसकी राजधानी भी रहा था। बोद्ध सुत्तों में इसे भारत के सब से बड़े नगरों में से एक माना गया है। यह श्रावस्ती से ४५ मील के लगभग दूर था। अनेक विद्वानों ने इसे संयुक्तशान्त के उन्नाव जिले में सई नदी के तट पर स्थित सुजानकोट के साथ मिलाया है।
- (१२) श्रावस्ती या सावही—यह उत्तर कोशल राज्य की राज्यानी थी। इसे भी बौद्धकाल के सब से बड़े छः राज्यों में गिना जाता था। बौद्धकाल में कोशल का राज्य अत्यन्त उन्नतिशाली था, श्रावः श्रावस्ती भी समृद्ध श्रोर उन्नत था।
- (१३) उज्जैनी—यह अवन्ती की राजधानी थी । बौद्धकाल में इसका भी बहुत महत्त्व था ।
- (१४) माहिष्मती— बौद्धकाल में कुछ समय के लिये माहिष्मती भी ध्यवन्ती की राजधानी रही थी।
  - (१५) वैशाली यह प्रसिद्ध विज्ञिराज्य संघ की राजधानी थी।
- (१६) पाटलिपुत्र—इस की स्थापना शेशुनागवंश के सम्राट् उदायी के समय में हुई थी थ्रोर श्रागे चल कर यह मगध की राजधानी बन गया था।

(१७) प्रतिष्ठान या पैठन — यह दक्तिण का एक प्रसिद्ध नगर था। इन प्रसिद्ध नगरों के श्रातिरिक्त श्रन्य भी श्रनेक पत्तनों, निगमों व श्रामों के नाम बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। इनमें उक्कर्ट, श्रष्टक, श्रासपुर, कीट-गिरि, हिल्लिद्वंश, भारुकच्छ और सुप्पारक के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

जैन ग्रन्थों में श्रानंक नगरों के नाम आये हैं। प्रसिद्ध जैन ग्रन्थ उनासगदसाओं में निम्नलिखित नगरों के नाम उपलब्ध होते हैं — वनिश्रग्राम, चम्पा,
बाराणासी, पोलसपुर, राजगिह, सेतव्य, काम्दिछार, सावट्ठी, वैशाली, मिथिला,
श्रालवी, कोशाम्बी, उद्धिनी, तक्खशिला, सगुल, सुंसुमार, किष्वनस्तु, साकेत,
इन्द्विन, उक्कट्ठ, पाटलिपुत्तक और कुसीनारा।

बौद्ध और जैन साहित्य के आधार पर हमने जिन नगरों के नाम यहां लिखे हैं, वे उस समय में बहुन प्रसिद्ध थे। पर उनके अतिरिक्त अन्य नगरों की सत्ता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। इन बौद्ध और जैन अन्यों का उद्देश्य धार्मिक है। उनमें प्रसंग वश ही उस समय के कुछ नगरों के नाम भी आगये हैं।

बौद्धकाल में नगरों का निर्माण किस ढंग से होता था श्रीर उनके विविध मकान किस प्रकार के बने होते थे, इस सम्बन्ध में बौद्ध साहित्य से बहुत कम निर्देश प्राप्त होते हैं। श्रीयुत रीज डेविड्स ने श्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'बुद्धिस्ट इन्डिया' में बौद्ध साहित्य के श्राधार पर इन विषय पर जो प्रकाश डाला है, उसकी कुछ महत्त्वपूर्ण बातों को यहां उछि खित करना श्रप्रासंगिक न होगा।

उस समय के नगर प्रायः दुर्गरूप से बनाये जाते थे। नगरों के चारों श्रोर दीवार होती थी। दुर्ग में राजप्रासाद, राज्य सम्बन्धी इमार्त, बाजार तथा प्रमुख मनुष्यों के निवासस्थान रहते थे। दुर्ग से बाहर बहुत से उपनगर होते थे, जिनमें सर्वसाधारण जनता निवास करती थी।

मकान बनाने के लिये पत्थर, ईंट श्रीर लकड़ी-तीनों का प्रयोग होता था। तीनों प्रकार की सामग्री से बनाये गये मकानों का बौद्ध साहित्य में उल्लेख हैं। मकान बनाने वाले राजों की कला इस काल में पर्शास उन्नित कर चुकी थी। विनय पिटक में उस मसाले का जिक आता है, जिससे बौद्धकाल के मकानों की दीवारों पर 'प्लास्तरे' किया जाता था। पानी तथा अन्य गन्दकी को निकालने के लिये किस प्रकार का प्रवन्ध किया जावें इसका उल्लेख भी इन प्रन्थों में आता है। जातक कथाओं में अनेक स्थानों पर सात मिन्जिलों वाले मकानों ( सत्तभूमक प्रमाद ) का वर्षान आता है। सात मिन्जिल वाले मकानों का बनना यहः सूचित करता है कि उस समय भवननिर्माणकला पर्याप्त उन्नत हो चुकी थी। बौद्ध काल में स्नानशालाओं का विशेष महत्त्र था। अनेक प्रकार की स्नानशालाओं का वर्षान बौद्ध प्रन्थों में आता है। पर सर्वसाधारण जनता इन 'मत्तमूमक पासादों' या स्नान शालाओं का उपभोग नहीं कर सकती थी। वह एक मिन्जिले सामान्य मकानों में रह कर ही जीवन व्यतीत करती थी। बौद्ध काल की (मौर्य काल से पूर्व की) इमारतों के अवशेष वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं हुवे हैं, अतः उन के सम्बन्ध में हम साहित्यक वर्षानों से ही कल्पना कर सकते हैं।

बौद्धकाल में ग्राम दो प्रकार के होते थे— सामान्य ग्राम और व्यवसायिक ग्राम, जिन में किसी एक ही व्यवसाय को करने वाले कारीगर लोग वसे होते थे। इन के श्रातिरिक्त इस प्रकार के भी ग्राम थे, जिन में किसी एक ही वर्ण व जाति के लोग बसे होते थे। बौद्ध ग्रन्थों में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों व शूदों के ग्रामों का वर्णन श्राता है। इसी प्रकार किसी एक प्रकार के व्यवसायियों यथा वर्ड़, कुन्हार श्रादि से ही बसे हुवे ग्रामों का उछेल भी श्रातेक स्थानों पर है। श्रलीन चित्त जातक में एक ग्राम का वर्णन है, जिस में केवल वर्धकि लोग वसते थे श्रीर उनके घरों की संख्या ५०० थी। इसी प्रकार कुन्हारों, मिक्रयारों, शिकारियों, चागडालों, डाकुओं श्रादि के ग्रामों का भी विविध स्थानों पर उल्लेख श्राता है।

<sup>1.</sup> Cowell-Jatak vol. ii, p. 14

<sup>2.</sup> Rhys Davids-Buddhist India p. 63-86

सामान्य प्रामों में सब प्रकार के लोग बसते थे, पर अधिक संख्या किसानों की होती थी। किसान लोग खेती करते थे और अन्य लोग अपना अपना पेशा करते थे, विविध पेशे वाले लोगों के अपने अपने संगठन होते थे, जिन्हें 'श्रेणि' कहा जाता था।

बौद्ध कालीन प्रामों के भी स्वरूप को श्रीयुत रीज़डे विड्म ने प्रदर्शित करने का प्रयतन किया है । वे लिखते हैं कि ग्राम के मध्य में ग्राम निवासियों के घर होते थे, जिन के चारों छोर की भूमि कृषि के लिये प्रयोग में आती थी। ब्राम के निवासी अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते थे, इस के लिये दास आदि का प्रयोग नहीं किया जाता था। कृषि के काम में श्राने वाली भूमि के श्रातिरिक्तः प्रत्येक ग्राम में चरागाह होते थे। इन में सब के पशु स्वच्छन्दता पूर्वक चर सकते थे। चरागाह भूमि पर सम्पूर्ण ग्राम का सम्मिलित श्रधिकार माना जाता था। गांव भर के पशुत्रों को ग्वाले लोग चराने के लिये इस चरागाह में ले जाते थे। ये ग्वाले सम्पूर्ण प्राम की त्रोर से नियुक्त होते थे। ग्वाले के लिये निम्न लिखित गुणों की यावश्य मता बौद्ध अन्थों में बताई गई है - उस में प्रत्येक पशुयों को पहिचानने की चमता होनी चाहिये। किस पशु पर कौन से चिन्ह हैं, इसका भी उसे परिज्ञान होना चाहिये । पशुत्रों की खाल पर मक्खियां श्रगडे न दे सर्के इसका उसे घ्यान रखना चाहिये । पशुत्रों की बीमारियों तथा उन के घावों का इलाज भी उसे आना चाहिये। पशुओं को मक्खी, मच्छर, आदि से बचाने के लिये धुवें ष्यादि का प्रयोग करना चाहिये, उसे यह भी ज्ञात होना चाहिये कि नदी को किस स्थान से पार किया जा सकता है, पीने का पानी कहां मिल सकता है श्रौर कौन से चरागाह उत्तम हैं। निःस्सरेह, इस प्रकार के कुशल ग्वालों के संरक्षण में बौद्ध कालीन प्रामों के पशु अच्छी हालत में रहते होंगे ।

चरागाह के श्रितिरिक्त प्रत्येक श्राम की सीमा पर जंगल होते थे। जंगलों की उस समय में कमी न थी। इन जंगलों से श्राम के निवासी लकड़ी, बांस, फूंस, काना श्रादि पदार्थों को बिना किसी बाधा के, स्वच्छन्दता के साथ ले सकते थे। इन पर किसी प्रकार का कर नहीं होता था।

<sup>1.</sup> Rhys Davids-Buddhist India p. 42-51

प्राम के निवासियों में सामृहिक जीवन की कमी नहीं थी । वे अनेक प्रकार के कार्यों को सिम्मिलित रूप से करते थे । कुआं खोदना, सड़कें बनाना, बंध बांधना आदि अनेक कार्य वे सिम्मिलित रूप से ही करते थे । कुलावक जातक में एक प्राम का उल्लेख है, जिसमें तीस परिवार निवास करते थे । इस प्राम के निवासी अपने साथ सम्बन्ध रखने वाले सामृहिक कार्यों का सम्पादन खयं करते थे । इसके निवासियों द्वारा सिम्मिलित रूप से बनाये जाने वाले कूप, बांध तथा मन्दिर का उल्लेख भी इस जातक में मिलता है । इसी प्रकार के वर्णन लोशक जातक के तक जातक के और महा-उवग्ग जातक में भी मिलते हैं।

श्रनेक ग्रामों के चारों श्रोर भी मही की दीवार व कांटों का घेरा श्रादि रहता था। इसी लिये श्रनेक स्थानों पर जातकों में ग्राम द्वारों का उल्लेख किया गया है। खेतों की रक्षा करने के लिये रखनाले नियुक्त किये जाते थे, जो सम्पूर्ण ग्राम की तरफ से नियन होते थे। खेतों के श्राकार प्रायः बड़े नहीं होते थे। एक परिवार जितनी जमीन को सुगमता के साथ स्वयं जोत सके, उनने ही खेते प्रायः होते थे। पर श्रनेक बड़े खेतों का वर्णन भी बौद्ध साहित्य में श्राता है। जातककथाश्रों में एक इस प्रकार के खेत का उल्लेख है, जिसका विस्तार १००० करीव था। एक श्रन्य स्थान पर ब्राह्मण काशीभारद्वान का वर्णन है, जिसके पास ६०० हलों की खेती थी। इन खेतों में मृति पर काम करने वाले मजदूरों का भी उपयोग होता था।

### व्यापार ख्रीर नीका नयन

बौद्ध साहित्य के अनुशीलन से उस समय के व्यापार तथा नौका नयन के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण और मनोरञ्जक बातें ज्ञात होती हैं। उस समय

<sup>?.</sup> Cowell-Jatak vol. i, p. 77-84

**<sup>₹.</sup>** Ibid vol. i, p. 105

<sup>3.</sup> Ibid vol. i, p. 166

<sup>8.</sup> Ibid vol. vi, p. 156

<sup>4.</sup> S.K. Das-Economic History of Ancient India p. 80 81

में भारत के व्यापारी महातमुद्र को पार कर दूर दूर देशों में व्यापार के लिये जाया करते थे। समुद्र को पार करने के लिये जहाज बहुत बड़ी संख्या में बनते थे श्रीर उस समय में जहाज बनाने का व्यवसाय श्रत्यन्त उन्नत दशा में था। समुद्द विशाज जातक में एक नहाज का उल्लेख है, जिय में वर्धिकयों के सहस्र परिवार बड़ी सुगमता के साथ बैठ कर सुदूरवर्ती किसी द्वीप में चले गये थे। वर्षिकियों के ये एक सहस्र परिवार ऋगा के बोम्म से बहुत दबे हुवे थे श्रीर श्रपनी दशा से अमन्तुष्ट होने के कारण इन्होंने यह निश्चय किया था कि किसी सुदूर प्रदेश में जाकर बस जार्वे।" सचमुच वह जहाज बहुत विशाल होगा, जिस में एक हजार परिवार सुगमता के साथ यात्रा कर सकें। वलाहस्सः जातक में पांच सौ न्यापारियों का उल्लेख है, जो जहाज के टूट जाने के कारण लंका के समुद्रतटः पर भा लगे थे और जिन्हें पथम्रष्ट करने के लिये वहां के निवासियों ने अनेक प्रकार के प्रयत्न किये थे। मुप्तारक जातक में ७०० व्यापारियों का उल्लेख है, जिन्होंने एक साथ एक जहाज पर समुद्रयात्रा के लिये प्रस्थान किया था। 13 महाजनक जातक में चम्पा से सुवर्ण भूमि को प्रस्थान करने वाले एक जहाज का वर्णन श्राता है, जिसमें बहुत से व्यापारी श्रपना माल लाद कर व्यापार के लिये जारहे थे। इस जहाज में सात सार्थवाहों का माल लदा हुआ था और इसनेः सात दिन में सातसो योजन की दूरी तय की थी। असंख जातक में संख नाम के एक ब्राह्मण की कथा त्र्याती है, जो बहुत दान करता था। उसने दान के लिये छः दानशालायं बनाई हुई थीं । इनमें वह प्रतिदिन छः लाखः मुद्रात्रों का दानः करता था । एक वार उसके दिल में श्राया. कि धीरे धीरे मेरी सम्पत्ति का भगडार समाप्त होता जाता है श्रीर जब सम्यत्ति समाप्त. हो जायगी, तो मैं क्या दान करूंगा ? यह सोच कर उसने एक जहाज द्वारा सुवर्णभूमि (वर्मी का एक प्रान्त)

<sup>1.</sup> Cowell-Jatak vol. iv, p. 100

<sup>2.</sup> Ibid vol. ii, p. 89-90.

<sup>3.</sup> Ibid vol. iv, 87-90.

n 4. Ibid vol. vi, p. 22

मुद्राओं में विका । दूसरी बार जब वे व्यापारी फिर व्यापार करते हुवे बावेरिंदेश पहुंचे, तो जहाज पर अपने साथ एक मोर को ले गये, मोर को देख कर वावेर के निवासियों को और भी अधिक आध्यर्य हुआ और वह वहां पर एक सहस्र मुद्राओं में विका ।, इस विषय में सब विद्वान सहमत हैं कि बावेर का अभिप्राय बेबिलोन से है और इस जातक में यह भली मांति स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध काल में भारतीय व्यापारी सुदूरवर्ती बैबिलोनिया के राज्य में भी व्यापार के लिये जाया करते थे। बैबिलोन के मार्ग में विद्यमान फारस की खाडी और फारस का समुद्र तट उन के जहाजों द्वारा भनी मांति आलोडित हुवे थे, इस बात में भी किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता।

भारत से इन देशों तक पहुंचन के लिये अनेक जलमार्ग विद्यमान थे।
भारत की निद्यां उस समय मार्ग के तौर पर व्याहत होती थीं। चम्पा और
बनारस उन समय में अच्छे बन्दरगाह मान जाते थे, जहां से जहाज पहले
नदी में और फिर समुद्र में जाते थे। छुमार महाजनक ने सुदर्ग भूमि के लिये
चलते हुवे चम्पा से प्रस्थान किया था। इसी प्रकार सीलानिसंस जातक में
समुद्र में जहाज के टूट जाने पर जल मार्ग द्वारा यात्रियों को बनारस पहुंचाने का
उल्लेख है। पर सुदूरवर्ती देशों में जाने के लिये चम्पा और बनारस जिसे नदी
तटवर्ती नगर विशेष उत्यक्त नहीं हो सकते थे। इसके लिये उस समय में समुद्र
तट पर अनेक प्रसिद्ध बन्दरग ह विद्यमान थे। इन बन्दरगाहों के सम्बन्ध में भी
कुछ महन्वपूर्ण निर्देश बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। हम उन्हें यहां निर्दिष्ट करना
आवश्यक सममते हैं।

लोसक जातक में समुद्रतट पर विद्यमान एक बन्दरगाह का वर्णन है, जिसका नाम गम्भीरपत्तन था । यहां पर जहाज किराये पर मिल सकते थे । गम्भीर पत्तन से जहाजों के चलने और उनके महासमुद्र में जाने का वर्णन इस

<sup>2.</sup> Cowell-Jatak vol. iii, p. 83 84

**a.** Ibid vol. vi, p. 22

<sup>3.</sup> Ibid vol. ii, p. 78

-जातक में उगलञ्च होता है। मस्मोन्दि जातक में भारकच्छ नाम के बन्दरगाह का उल्लेख है। भारकच्छ से जहाज में जाने वाले व्यापारियों का विशदरूप से वर्षन इस जातक में किया गया है। इसी प्रकार सुप्पारक जातक में भी भारकच्छ पत्तन का उल्लेख है, श्रीर वहां यह भी लिखा है कि यह समुद्रतट पर विद्यमान एक बन्दरगाह था। इसी प्रकार श्रन्यत्र बौद्ध साहित्य में ताम्रलिसि, सुप्पारक, रोरुक, कविर पत्तन श्रादि बन्दरगाहों का भी उल्लेख है।

समुद्र में जहाजों द्वारा होने वाले विदेशी व्यापार के अतिरिक्त बौद्ध-फालीन भारत में ज्ञान्तरिक ज्यापार की भी कमी न थी । भारत एक बहुत घडा देश है । उसके विविध प्रदेशों में पार्प्परिक व्यापार श्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता था । यह झान्तरिक न्यापार स्थल झौर जल दोनों द्वारा होता था । भारत में व्यापार के प्रमुख स्थल और मार्ग कौन से थे, इम पर हम आगे चल कर प्रकाश डालेंगे । पर यहां यह बताना बावश्यक है, कि स्थल मार्गों द्वारा होने वाले ब्यापार का खद्धप क्या होता था । यह त्रान्तरिक व्यापार सार्थों ( काफलों ) द्वारा होता था । बहुन से व्यापारी परस्पर साथ मिल कर काफलों में व्यापार कहते थे । उत समय भारत में जंग तों की अधिकता थी । रास्ते बहुत सुरद्वित नहीं थे । इस कारण किसी व्यापारी के लिये यह सम्भव नहीं होता था कि वह अकेला सुद्रवर्ती प्रदेशों में व्यापार के लिये जा सके । वे बड़े बड़े काफले बना कर एक साथ व्यापार के लिये जाया करते थे। जातक साहित्य में बहुत से काफलों और उन की यात्रात्रों के वर्णन संगृहीत हैं। श्रनंक काफलों में तो ५०० से लेकर १००० तक गाडियां होती थीं। अ जातक कथाओं में जिन काफलों ( सार्थों ) का वर्णन है, वे वैजगाहियों द्वारा व्यापार करते थे । सार्थ के नेता को सार्थवाह कहते थे। काफतों की यात्रा निरापद नहीं होती थी। उन्हें लूरने के लिये डाकुत्रों

<sup>3.</sup> Cowell-Jatak vol. i, p. 110

R. Ibid vol. iii, p. 124

<sup>3.</sup> Ibid vol, iv, p, 86

<sup>4.</sup> Ibid vol i, p. 4-5

के विविध दल हमेशा प्रयन्नशील रहते थे। सत्तिगुन्य जातक में डाकुर्यों के एकं ग्राम का उल्लेख है, जिस में ५०० डाकू निवास करते थे। सार्यों की इन डाकुओं का सामना करने तथा उन से अपने माल की रचा करने की उचित न्यवस्था करनी पड़ती थी। इस के लिये वे अपने साथ शक्ष्मुक्त पहरेदारों को रखते थे। ये पहरेदार व योद्धा सार्थ पर होने वाले हमलों का वीरता के साथ मुकावला करते थे। सार्थों की रचार्थ साथ चलने वाले पहरेदारों का जगह जगह पर जातक कथाओं में वर्णन है। डाकुर्यों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रकार की आपत्तियों का मुकावला इन सार्थों को करना होता था। अपराणक जातक में इन विपत्तियों का विशद रूपसे वर्णन है। डाकुर्यों के अतिरिक्त खाकुर्यों के अतिरिक्त जंगली जानवर, पानी की कमी, भृत पिशाच आदि की सत्ता और आहार का अभाव—ये सब आपत्तियों थीं, जिनका समुचित प्रवन्ध किये विना कोई सार्थ सफलता के साथ अपनी यात्रा नहीं कर सकता था।

म्थल मार्ग से ज्यापार करने वाले ये सार्थ वड़ी लम्बी लम्बी यात्रायं किया करते थे। गन्धार जातक में एक सार्थ का वर्णन है, जिस ने दिदेह से गन्धार तक की यात्रा की थी। इन दोनों नगरों का अन्तर १२०० मील के लगभग है। बनारस उस समय ज्यापार का बड़ा भारी केन्द्र था। बनारस के साथ बहुन से नगरों और देशों के ज्यापार का उल्लेख जातकों में मिलता है। काम्बोज, काम्पिल्य, किपलवस्तु, कोशल, कुरुनेत्र, दुरु, कुशीनारा, कोशाम्बी, मिथला, मधुरा, पाञ्चाल, सिन्ध, उज्जैन, विदेह त्रादि के साथ बनारस के ज्यापार का वर्णन इस बात को सूचित करता है, कि उस समय में बनारस ज्यापार का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्र था, जहां से सार्थ विविध देशों में ज्यापार के लिये

<sup>?.</sup> Cowell-Jatak vol. iv, p 268

R. Ibid vol. iv, p 228-231

**<sup>3.</sup>** Ibid vol. i, p. 5

g. Ibid vol. iii, p. 221

जाया करते थे। १ वनारस सं काम्बोज, सिन्ध और उन्जेन बहुत दूर हैं, इतनी दूर क्यापार के लिये जाने वाले सार्थों की सत्ता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि बोद्ध काल में भारत का अपन्तरिक व्यापार बहुत उन्नत दशा में था।

स्थत मार्ग के अतिरिक्त आन्तरिक व्यापार के लिये निद्यों का भी अशोग होता था। उस समय में गंगानदी जहाजों के आने जान के लिये प्रयोग में लाई जाती थी। जातक कथाओं में वनारस आने वाले जहाजों का अनेक स्थानों पर उल्लेख है। महाजनक जातक से सुचित होता है, कि वौद्धकाल में गंगा में बहुत से जहाज आते जाते रहते थे। गंगा के अतिरिक्त अन्य भी अनेक निद्यां व्यापारिक मार्ग के इप में प्रयुक्त होती थीं।

बौद्धकाल में स्थलमार्ग से व्यापार करने वाले व्यापारी किन मार्गों से. श्राया जाया करते थे, इस सम्बन्ध में भी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जातक कथाश्रों में मिलते हैं। प्रो॰ रीज्डेविड्स ने बौद्ध प्रन्थों के आधार पर इन मार्गों को इस. प्रकार निश्चित किया है?—

- (१) उत्तर से दिक्षण पश्चिम को यह मार्ग सावट्ठी से पितट्ठान. जाता था। इसमें मुख्यतया निम्निलिखित पड़ाव आते थे पितट्ठान से चल कर माहिप्मती, उन्जैनी, गोनद्ध, विदिशा, कोशाम्बी और साकेत होते हुवे फिर्सावट्ठी पहुंचते प्थे।
- (२) उत्तर से दिन्ण पूर्व को यह मार्ग सावट्टी से राजगृह जाता था। यह रास्ता सीधा नहीं था, अपित सावट्टी से हिमालय के समीप समीप होता हुवा वैशाली के उत्तर में हिमालय की उत्तरका में पहुंचता था और वहां से दिन्ण की तरफ मुड़ता था। इसका कारण शायद यह था कि हिमालय से निकलने वाली निद्यों को ऐसे स्थान से पार किया जा सके, जहां कि उनका विस्तार अधिक न हो। निद्यां पहाड़ों के समीप वहुत छोटी होती हैं, वहां वे अधिक

<sup>8.</sup> S.K. Das-Economic History of Ancient India p. 122-123:

Rhys Davids-Buddhist India p. 103-104

गहरी भी नहीं होतीं। इस मार्ग से सावट्टी से चल कर सेतन्य, किपलबस्तु, कुतीनारा, पावा, हित्यगाम, भग्रहगाम, वेशाली, पाटलिपुत्र और नालन्दा रास्ते में आते थे। यह रास्ता आगे गया की तरफ चला जाता था। वहां यह एक अन्य मार्ग से जा कर मिल जाता था, जो कि बनारस से ताम्रालिप्ति (समुद्रतट पर) की तरफ जारहा होता था।

(३) पूर्व से पश्चिम को—यह मार्ग भारत की प्रसिद्ध नदी गंगा शौर यमुना के साथ साथ जाता था। इन निद्यों में नौकायें शौर जहाज भी चलते थे, यह हम पहले लिख चुके हैं। बौद्धकाल में गंगा नदी में सहजाती नामक नगर तक तथा यमुना में कोशाम्बी तक जहाज आया जाया करते थे। इस मार्ग में कोशाम्बी का बहुत महत्त्व था, यहां पर उत्तर से दिवाण पश्चिम को जाने वाला मार्ग भी मिल जाता था और नौकाश्रों तथा जहाजों से श्राने वाला माल यहां उतार दिया जाता था और उसे गाहियों पर लाद कर उत्तर या दिवाण में पहुंचाया जाता था।

इन तीन प्रसिद्ध मार्गों के ज्ञातिरिक्त न्यापार के ज्ञान्य महत्वपूर्ण मार्ग भी बौद्धकाल में विद्यमान थे, इस में सन्देह नहीं | जातकों में दिदेह से गान्यार, मगाय से सौवीर ज्ञोर भारक न्छ से समुद्रतट के साथ साथ सुवर्णभूमि जाने वाले न्यापारियों का वर्णन है | विदेह से गान्यार तथा मगाय से सौवीर जाने वाले न्यापारी किन मार्गों का अनुपरण करते थे, यह हमें ज्ञात नहीं है | पर यह निश्चित है कि इन सुदूरवर्ती यात्राज्ञों के कारण उस समय में न्यापारीय मार्ग बहुत उन्नत हो चुके थे |

नीद्धकाल के ज्यापारी ऐसे सुदूरवर्ती प्रदेशों में भी ज्यापार के लिये जाया करते थे, जहां निश्चित मार्ग नहीं थे, या जिनके मार्ग सर्वताधारण को ज्ञात न थे। ऐसे सार्थों (काफलों) के साथ इस प्रकार के लोग रहते थे, जो मार्गों का मलीमांति परिज्ञान रखते हों। इन लोगों को 'थलनियामक' कहा जाता-या। ये थलनियामक नज्ञां तथा ज्योतिष के अन्य तत्त्वों के अनुसार मार्ग का निश्चय करते थे। थलनियामकों से सचन जङ्गलों, विस्तीर्ण महस्यलों तथा नहा- समुद्रों में मार्ग का पता लगाने में सहायता मिलती थी। जातक कथाओं में हिस्सा है कि विस्तीर्ण मरुस्थलों में यात्रा करना उसी प्रकार का है, जैसे महासमुद्र में यात्रा करना। अतः उनके लिये भी मार्गप्रदर्शकों की आवश्यकता अनिवाय होती थी। उस समय में दिग्दर्शक यन्त्रों का आविष्कार नहीं हुआ था। इस प्रकार के यन्त्रों का उटलेख कहीं बौद्ध साहित्य में नहीं है। इम लिये मार्ग का ज्ञान प्राप्त करने के लिये नच्नत्रों से ही सहायता ली जाती थी। समुद्र में दिशा जानने के लिये एक अन्य भी उपाय बौद्ध काल में प्रयुक्त किया जाता था। उस समय के नाविक लोग अपने साथ एक विशेष प्रकार के कौवे रखते थे। जिन्हें 'दिशाकाक' कहते थे। जब नाविक लोग रास्ता भूल जाते थे और स्थल का वहीं पता न चलता था, तो इन 'दिशाकाकों' को उड़ा दिया जाता था। ये 'दिशाकाक' जिधर जमीन देखते थे, उधर की तरफ उड़ते थे और उधर ही नाविक लोग अपने जहां को भी ले चलते थे। महाममुद्र के बीच में तो इन दिशाकाकों का दिशेष उपयोग नहीं हो सकता था, पर सामान्य समुद्र यात्राओं में इनसे बहुत सहायता मिलती थी।

दिग्दर्शक यन्त्र के श्रभाव में मह समुद्र की यात्रा बहुत संकटमय होती थी। अनेक वार नाविक लोग मार्ग भ्रष्ट होकर नष्ट हो जात थे। जातक प्रन्थों में रास्ते से भटक कर नष्ट होने वाले श्रनेक जहाजों की कथायें लिखी हैं। पगडरजातक में कथा श्राती है, कि पांच सो व्यापारी महासमुद्र मं जहाज लेकर गये। श्रापनी यात्रा के सतग्हों दिन वे मार्ग भूल गये, स्थल का चिन्ह कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता था, परिणाम यह हुत्रा कि वे सब नष्ट हो गये श्रीर मछलियों के श्रास बन गये।

जल और स्थल के इंन मार्गों से किन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था, इस सम्बन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण निर्देश बौद्ध अन्यों में उपलब्ध नहीं होते । जातक कथाओं के लेखक इतना लिख कर ही सन्तुष्ट हो जाते हैं कि व्यापारियों

<sup>1.</sup> Fick-Social organisation, translated by S.K. Maitre p. 268-269

<sup>2.</sup> Cowell-Jatak, vol. v; p. 42

ने ४०० व १००० गाड़ियां बहुमूल्य भागड ( ज्यापारी पदार्थ ) से भरी ख्रीर ज्यापार के लिये चल पड़े । पर इन गाड़ियों में कौन से बहुमूल्य भागड को भाग गया, यह बताने का वह कष्ट नहीं करते । जो दो चार निर्देश इस विपयः में मिलते हैं, उन का जिक्क करना जरूरी है। बौद्ध काल में दर त्र ज्यवसाय के लिये बनारस और शिविदेश सब से अधिक प्रसिद्ध थे। महापरिनिज्वान सुत्तान्त में बनारस के वस्त्रों की बहुत प्रशंमा की गई है और लिखा है कि वे अत्यन्त महीन होते। हैं। महादग्ग में शिविदेश के दल्लों को बहुमूल्य बताया गया है। सिन्ध के घोड़े उस समय में बहुत प्रसिद्ध थे। जातकों के अनुसार प्राच्य देश के राजा लोग उत्तर या पश्चिम के घोड़ों को पसन्द करते थे और उन्हीं को अपने पास रखते। अनेक स्थानों पर घोड़ों के सौदागरों का वर्णन है, जो उत्तराप्य से आकर बनारस में घोड़े वेचते थे। अ

# मुद्रापद्धति तथा वस्तुः श्रों के मूल्य

बौद्धकाल की मुद्रापद्धित के सम्बन्ध में बौद्धयन्थों से अनेक उपयोगी वार्ते. ज्ञात होती हैं। उन समय का प्रधान सिक्का 'काहापन' या 'कार्पापण' होता या।" ज्ञातक कथाओं में बार बर्द इसका उल्लेख आता है। परन्तु इसके अतिरिक्त निष्क, दि सुवर्ण, अशेर धरण नाम के सिक्कों का प्रचलन भी इस काल में विद्यमान था।

निष्क या निक्ख सोने का सिक्का होता था, जिसका भार ४०० रत्ती होता था। 'सुवर्ण' भी सोने का सिक्का होता था, जो भार में ८० स्ती होता

<sup>3.</sup> Mahaparinibban Sutta v, 26.

<sup>2.</sup> Mahavagga viii, 1, 29

<sup>3.</sup> Cowell-Jatak vol. i, p. 61, 63; vol. ii, p. 116, 233; vol. iii p. 5 etc.

<sup>8.</sup> Ibid vol. i, p. 22

<sup>4.</sup> Cowell-Jatak vol, i, p, 191, 299; vol, ii, p, 166

<sup>4.</sup> Ibid vol. iv, p 140; vol, vi, p. 237, 239, 282.

**<sup>6.</sup>** Ibid vol, iv, p 38, 98.

या। बौद्ध साहित्य में सामान्य सोने के लिये हिरगय शब्द आता है, और सोने के सिक्के के लिये 'सुवर्ण' या 'सुवर्ण माणक'। उदय जातक में कथा आती है कि उदयभदा को 'सुवर्णमाणक' देकर प्रलुब्ध करने का प्रयत्न किया गया।" इसी प्रकार अन्यत्र भी 'सुवर्णमाणक' का उल्लेख आता है।

बौद्धकाल का प्रधान सिक्का कार्पापण होता था । यद्यपि मुख्यतया कार्पापण तांचे के होते थे, पर इस प्रकार के निर्देश मिलते हैं, जिनसे यह सूचित होता है कि कार्पापण सोने और-चांदी के भी बने होते थे । डाक्टर भागडारकर , ने भारतीय मुद्रापद्धति विषयक अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ में इन निर्देशों का विशद्रूप से विवेचन किया है।

इन विविध निक्कों का भार कितना होता था त्रौर दर्तमान सिक्कों में जनका मूल्य कितना होता था, इस सम्बन्ध में विचार कर श्रीमती रीज़डेदिड्स निम्न लिखित परिणाम पर पहुचीं हैं—

सोने के १४६ ग्रेन=१६ सोने के मापक=१ सुवर्ण चांदी के १४६ ग्रेन=१६ चांदी के मापक=१ घरण ताम्बे के १४६ ग्रेन=१६ तांबे के मापक =१ कार्णाऽण

### इसके अनुसार

१ सुदर्ण = १ मौ० ५ शि०

१ घरण = ६ पेंस

१ कार्षाऽण = १ पेंस

विनिमय की सुगमता के लिये बौद्धकाल में वर्तमान श्रठन्ती, चवन्त्री, इकन्नी श्रादि की तरह अर्घकार्षापण, पादकार्षापण श्रादि अनेक सिक्के होते थे।

<sup>2.</sup> Cowell-Jatak vol, iv, p 66

**<sup>2</sup>**. Ibid vol, v, p 86

<sup>3.</sup> D. R. Bhandarkar-Carmichael Lectures on Indian
Numismatics Lec. III.

<sup>8.</sup> Cowell-Jatak, vol, i, p 191

बहुत छोटी कीमतों के लिये माषक<sup>9</sup> ख्रीर काकिएका<sup>२</sup> का प्रयोग वि.या जाता था।

विविध वस्तु शों की कीमतों के सम्बन्ध में भी कुछ मनोरंजक निर्देश बौद्धमाहित्य में मिलते हैं । उनका उल्लेख करना भी यहां उपयोगी होगा। विवय पिटक के अनुमार एक मनुष्य के एक बार के आहार के लिये उपयुक्त मोजन सामग्री एक कार्पाएण द्वारा प्राप्त की जा सकती थी। बौद्ध भिनु शों के लिये उपयुक्त चीवर भी एक कार्पाएण द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। परन्तु भिनु गणि के लिये उपयुक्त वस्त्र १६ कार्पाएणों में बनता था। बहुमूल्य वस्त्रों की कीमत बहुत अधिक भी होती थी। बौद्धप्रन्थों में एक हजार तथा एक लाख कार्पाएणों में विकने वाले वस्त्रों का भी उल्लेख है।

पशुत्रों की कीमते भिन्न भिन्न होती थीं । महाउम्मग्ग जातक के अनुमार गये की कीमत प्र कार्पापण होती थी । गामणिचगढ जातक श्रोर कन्ह-जातक के अनुमार बेलों की एक जोड़ी २४ कार्पापणों में खरीदी जासकती थी । दास और दासियों की कीमत उनके गुणों के अनुसार कम अधिक होती थी । वेस्सन्तर जातक में एक दासी का वर्णन है, जिसकी कीमत १०० निष्क से भी अधिक थी । दुर्जनगातक और नन्द जातक में ऐसे दासदासियों का उल्लेख है, जो केवल १०० कार्पापणों से ही प्राप्त किये जासकते थे ।

घोड़े उस समय में बहुत महंगे थे। जातकों में घोड़ों की कीमत १००० कार्पापण से लेकर ६००० कार्पापण तक लिखी गई है। मेमने की कीमत एक स्थान पर १०० कार्पापण लिखी गई है, गधे और बैल के मुकाबले में मेमने का इतना महंगा होना समक्त में नहीं आत. है।

<sup>2.</sup> Cowell-Jatak, vol, ii, p, 284

**R.** Ibid vol, i, p, 14

<sup>3.</sup> N. C. Vandyopadhyaya - Economic Life and Progress in Ancient India, p. 257-259

उप समय में वेतन तथा भृति किस दर से दी जाती थी, इस विषय में भी कुछ निर्देश मिलते हैं। राजकीय सेवक की न्यूनतम भृति १ कार्षापण दैनिक होती थी। नाई को बाल काटने के बदले में ८ कार्पापण तक दिये जाते थे। गणिका की फीस ५० से १०० कार्षापण तक होती थी। श्रत्यन्त कुशल धनुर्धारी को १००० कार्षापण तक मिलता था। रथ किरोये पर लेने के लिये ८ कार्षापण प्रति घएटा दिया जाता था। एक मछली की कीमत ७ मापक तथा शराब के एक गिलास की कीमत १ मापक लिखी गई है।

तक्षशिला में अध्ययन के लिये जाने वाले विद्यार्थी अपने आचार्य को १००० कापीपण दक्षिणा के रूप में प्रदान करते थे। इन थोड़े से निर्देशों से इस बौद्ध काल की कीमतों के संबन्ध में कुछ अनुमान कर सकते हैं।

# तीलरा ऋध्याय

### विवाह तथा श्चियों की स्थिति

#### विवाह और गृहस्थजीवन

बौद्ध साहित्य में तीन प्रकार के विवाहों का उल्लेख है-प्रामाप्त्य, स्वयम्बर और गान्धर्व । सामान्यतया विवाह प्राजापत्य पद्धति से होता था। परम्परा-गत प्रथा के अनुसार समान जाति और स्थिति के कुलों में माता पिता की इच्छ। नुसार वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया जाता था। परन्तु स्वयम्बर तथा गार्न्धव विवाहों के भी अनेक उदाहरण बौद्ध साहित्य में मिलते हैं, श्रौर इन्हें भी धर्मा उक्त समभा जाता था। कुणाल जातक में कुमारी कगहा के स्वयम्बर का उल्लेख है, जिसने कि अपनी इच्छा के अनुसार पांच कुमारों के साथ विवाह किया था। १ नच्च जातक में एक कुमारी का वर्णन है, जिसने अपने पिता से यह वर मांगा था कि उसे अपनी इच्छानुसार पति वरण करने का अवसर दिया नावे। पिताने उसकी यह इच्छा पूर्ण कर दी और उन के अनुनार स्वयंवर सभा बुलाई गई, जिस में दूर दूर से कुमार एकत्रित हुने। यम्मपद टीका में भी एक अमुरराजा वेपचित्ति की कन्या के स्त्रयम्बर विवाह का वर्णन है। यान्धर्व विवाह के भी अनेक दृष्टान्त बौद्ध प्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। कहहारि जातक में बनारस के राजा ब्रह्मदत्त की कथा त्राती है, जो एक वार जड़ल में भ्रमण कर रहा था । उसने देखा कि कोई श्रानिन्च सुन्दरी बालिका बड़ी सुरीली तान में गा रही है। राजा ब्रह्मदत्त उसे देखते ही मुग्ध हो गया और उन दोनों ने वहीं वैवाहिक संवन्ध स्थापित कर.

<sup>1,</sup> Cowell-The Jatak vol, v, p, 226-228

<sup>2,</sup> Ibid vol, i, p,84

<sup>3,</sup> Dhammapada Commentary, vol. i, p, 278-279

लिया । इसी प्रकार अवन्ती के राजा चएड प्रचीत की कन्या वासददत्ता (वासुलदत्ता) का उद्धन के साथ विवाह भी गान्धर्व विवाह का प्रसिद्ध उदाहरण है। यह कथा हम बोद्ध काल का राजनीतिक इतिहास लिखते हुवे विस्तार के साथ दे चुके हैं। धम्मपद्टीका में कुमारी पाटच्चरा का वर्णन झाता है, जिसने अपने माता पिता द्वारा निश्चित तम्बन्ध को ठुकरा कर अपनी इच्छा से विवाह किया था। इसी प्रकार के उदाहरण अन्यत्र भी मिलते हैं। इन से स्पष्ट है कि बोद्ध काल में सामान्य प्राजापत्य विवाह के अतिरक्त अन्य प्रकार के वैवाहिक सम्बन्ध भी प्रचलित थे और उन्हें धर्मानुकून माना जात था।

सामान्यत्या विवाह समान नाति और कुल में होते थे। पर बौद्ध ग्रन्थों में इस प्रकार के उदाहरणों की कमी नहीं है, जब कि विवाह करते हुने निश्चित जाति न कुल का ध्यान नहीं रखा गया। कोशल राज्य के प्रसिद्ध राजा पसंनदी (अग्निदत्त प्रसेनजित) ने श्रावस्ती के श्रान्यतम मालाकार की कन्या मिल्लका के साथ विवाह किथा था। इस कथा का उद्धेख भी हम पहिले कर चुके हैं। वद्धहार देश के शिकारियों के सरदार की कन्या चापा का विवाह उपक नामक के एक वैरागी के साथ कर दिया गया था। विवाह निया विवाह उपक नामक के एक वैरागी के साथ कर दिया गया था। विवाद कुमार के साथ विवाह किया था। इसी प्रकार धम्मपद्रीका में कुगडलकी नामक एक कुर्लीन महिला की कथा श्राती है, जिसने एक डाक्स के साथ विवाह करने में कोई संकोच नहीं किया। था। इन उदाहरणों से यह बात भन्नीभांति स्पष्ट हो जाती है कि जाति का बन्धन बौद्ध काल में भी बहुत दह नहीं हो गया था। जाति के बाहर विवाह भी उस स य में प्रचलित थे।

<sup>&</sup>amp; Cowell-The Jatak vol, i, p, 28.

<sup>3,</sup> Dhammapada Commentary, vol, ii, p, 260

<sup>3,</sup> Therigatha commentary, p. 220

<sup>8,</sup> Cowell-Divyavadan p, 620-

<sup>4,</sup> Dhanmapada Commentary, vol ii, p 217

कन्यात्रों का विवाह सामान्यतया सोलह वर्ष की त्रायु में किया जाता या। बालविवाह की प्रथा उस समय प्रचलित नहीं थी। धन्मपद टीका में राजगृह के श्रेष्ठी की कन्या कुएडलकंशी का उल्लेख अपता है, जो सोलह वर्ष की आयु तक अविवाहित रही थी। उसमें यह भी लिखा है, कि यही आयु है, जिसमें कि स्त्रियां विवाह के लिये इच्छुक होती हैं।

बौद्धकाल में विवाहों में दहेन की प्रया भी प्रचलित थी । धम्भपद टीका में श्रावस्ती के श्रेष्ठी मिगार की कथा खाती है, जिसने अपनी कन्या विशाखा के विवाह में निम्नलिखित वस्तुयें दहेज में दी थीं — धन से पूर्ण पांच सौ गाडियां, सुवर्ण पात्रों से पूर्ण पांच सौ गाड़ियां, रजत के पात्रों से पूर्ण पांच सौ गाड़ियां, तांबे के पात्रों से पूर्ण पांच सौ गाड़ियां, विविध प्रकार के रेशमी वस्त्रों से पूर्ण पांच सौ गाड़ियां और इसी प्रकार घी, चावल तथा खेती के उपकरणों से पूर्ण पांच पांच सौ गाडियां, साठ हमार वृषभ तथा साठ हमार गोवें। नहानचुन्नमूलय के रूप में कुछ सम्पत्ति प्रदान करने की बात तो स्थान स्थान पर बौद्ध साहित्यः में मिलती है। कोशल के राजा महाकोशल ने मगधराज विविसार के साथ अपनी कन्या कोशलदेवी का विवाह करते हुवे काशी का एक ग्राम, जिसकी आमद्नी एक लाख वार्षिक थी, नहानचुन्नमूल्य के रूप में प्रदान किया था। रे यही ग्राम फिर कुमारी विजया के विवाह के शवसर पर अजातरात्रु को प्रदान किया गया था। इसी प्रकार श्रावस्ती के धनकुबेर श्रेष्ठी मिगार ने ५४ कोटि , धनराशि श्रपनी कन्या के विवाह के श्रवसर पर नहानचुन्नमूल्य के रूप में दी थी।

<sup>8,</sup> Dhammapada Commentary vol, ii, p, 217

٦, Ibid vol, i

<sup>3,</sup> Cowell-Jatak vol, ii, p. 275

<sup>8,</sup> Dhammapada Commentary, vol iii, p 266

नौद्धकाल में पारिवारिक जीवन किया अद्धिश या, इसका बड़ा सुन्दर परिचय उन शिज्ञाओं से मिलता है, जो उस समय की वधुओं को दी जाती थीं। वे शिक्षायें निम्नलिखित हैं—?

- (१) अन्दर की अगिन को बाहर न लेजाओ।
- (२) बाहर की अगिन को अन्दर न लाओ।
- (३) जो दे, उसी को प्रदान करो।
- ( ४ ) जो नहीं देता, उसको प्रदान न करो।
- ( ५ ) जो देता है, श्रीर जो नहीं देता है, उन दोनों को प्रदान करो ।
- (६) सुख के साथ बैठो।
- (७) सुख के साथ भोग करो।
- ( ८ ) सुख के साथ शयन करो ।
- ( ६ ) अगिन की परिचर्या करो ।
- (१०) कुल देवता का सम्भान करो।

सूत्र रूप से उपदिष्ट की गई इन शिक्ताओं का क्या अभिप्राय है, इसका विवेचन भी बौद्ध साहित्य में किया है। हम उसे संचेप के साथ यहां उपस्थित करते हैं—

- (१) अपने घर की अन्दरूनी बात चीत को बाहर न कहो। घर में जो बातें होती हैं, जो समस्यायें उत्पन्न होती हैं, उनका जिक्र दूसरों से, यहां तक कि घर के नौकरों से भी न करो।
  - (२) बाहर के भागड़ों को घर में प्रविष्ट न होने दो।
  - (३) घर की वस्तु उसी को उचार दो, जो उसे वापिस कर दे।
    - ( ४ ) घर की वस्तु उसे कभी उधार न दो, जो उसे वापिस न लौटावे ।
- ( ५ ) जो भिखमंगे तथा कंगाल भिखारी लोग हैं, उन्हें इस बात की अपेदा किये विना कि वे वापिस देते हैं या नहीं, दान करो ।

<sup>8.</sup> Dhammapada Commentary vol, i, p 397-398

- (६) जिस के सम्मुख बैठे रहना मुनासिय है, उसके सम्मुख बैठी रही। जिस के आने पर खड़ा रहना आवश्य ह है, उस के सम्मुख मत बैठो। सब के साथ। यथायोग्य व्यवहार करों।
- (७) पति के खाने से पूर्व भोजन न करो। इसी प्रकार अपनी सास तथा। धसुर को भलीभांति भोजन कराने के अनन्तर स्वयं भोजन करो।
- ( ८) अपने पित से पूर्व सोंग्रो नहीं । परिवार के विविध सदस्यों के प्रति अपने सम्पूर्ण कर्तव्यों को कर चुकने के अनन्तर फिर शयन करों, पूर्व नहीं ।
- (१) अपने पति, श्रपुर तथा सास को अगिन के समान समभ उनकी. पूजा करनी चाहिए।
- (१०) मन कोई भिन्न भिन्ना के लिये घर के द्वार पर व्यावे, तत्र उसे भोजन कराके स्वयं खाना चाहिये।

पर सब खियां इन शिकाओं के अनुसार आदर्श गृहस्थ जीवनः व्यतीतः करती हों, यह बात बोद्धकाल में नहीं थी । उस काल में खियां अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की होती थीं। बोद्ध साहित्य में सात प्रकार की पितनयों का वर्णन किया गया है। उस समय के वास्तविक गृहस्य जीवन. पर प्रकाश डालने के लिये इनका उद्धेख विशेष रूप से सहायक हो सकेगा—

- (१) एक प्रकार की पितनयां को बी तथा गरम मिजाज की होती हैं। वे सदा को व कस्ती रहती हैं। अपने पित से उनकी नहीं बतती। पित से विद्वेष कर व दूसों के साथ प्रेम करती हैं। अपने पित की सम्पत्ति को नष्ट करने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं होता।
- (२) दूसरी प्रकार की पितनायां वे होती हैं, जो अपने पित की कमाई को ईमानदारी के साथ ज्याप नहीं करतीं। वे उसमें से चोरी करने में संकोच नहीं करतीं।
- (३) तीसरे प्रकार की पत्नियां वे होती हैं, जो ग्रापने पति पर हुकूपत करने की कोशिश करती हैं। वे स्वयं त्रालसी, कामचोर ग्रीर गरम तिवयत की

<sup>- ?.</sup> Cowell-The Jatak vol. ii, p. 239-240

होती हैं, घर में श्रपने कर्तत्र्यों की उपक्षा कर वे ग्राराम के साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हैं श्रीर पित तथा घर के अन्य सदान्यों को अपने शासन में रखने का अयत्न करती हैं।

- ( ४ ) चौथे प्रकार की पितनां वे होती हैं, जो घर में माता की तरह रहती हैं। घर की सम्पूर्ण सम्पत्ति की वे संभाल करती हैं और पित तथा घर के अन्य सदस्यों की उसी प्रकार से परवाह करती हैं, जैसे माता अपने बच्चों की करती हैं।
- ( ५ ) पांचवें प्रकार की पित्नयां व होती हैं, जो श्रपने पित की श्राज्ञा में रहती है। जिस प्रकार छोटी बहन अपनी बड़ी बहन या अन्य बड़े सम्बन्धियों के साथ मृदुता का न्याहार वरनी है, अपने से बड़ों का सम्मान करती है, उसी प्रकार यह पांचवें प्रकार की पत्नी श्रपने पित के साथ व्यवहार करती है।
- (६) छटे प्रकार की पितनयां वे होती हैं, जो अपने पित के साथ मित्र के समान व्यवहार करती है। जिस तरह कोई व्यक्ति अपने मित्र से बहुत समय प्रश्चात् मिल कर खुरा होता है, और उस देख कर आल्हादित होता है, उसी प्रकार ये सदा अपने पित को देखकर प्रसन्न होती हैं। ये अपने पित को सम्मान की दृष्टि से देखती हैं और उसकी उपेक्षा नहीं करतीं।
  - (७) सत्रं प्रकार की पितनयां वे होती हैं, जो दासी के समान अपने पित की आज्ञा में रहती हैं। उन्हें चाहे कितना ही धमकाया व पीटा जाय, पर उन्हें जरा भी बुरा नहीं मालूम होता। वे चुपचाप पित की उचित व अनुचित सब प्रकार की आज्ञाओं को मानती जाती हैं।

श्रंगुत्तर निकाय के श्रनुसार प्रत्येक सकल पत्नी में निम्नलिखित गुणों का होना श्रावश्यक है<sup>9</sup>—

- (१) उसे पति की त्राज्ञा में रहना चाहिये।
  - (२) उसे पति के प्रति सदा मधुरता के साथ बोलना चाहिये।

<sup>1.</sup> Auguttara Nikaya iv, p. 268-266

- (३) उसे पति की इच्छानुपार कार्य करना चाहिये।
- ( ४ ) उसं अपने पति कं गुरुननों का सम्मान करना चाहिये।
- ( ५ ) उसे अतिथियों की सेवा में जरा भी प्रमाद न करना चाहिये।
- (६) उसे कातने श्रीर बुनने में प्रवीण होना च।हिये।
- (७) गृहत्य को सम्भालने के लिये, घर के सब कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिये योग्यता होनी चाहिये।
- ( ८ ) घर के नौकरों के आराम का खयाल रखना चाहिये। जब वे बीमार पड़े, तब उनकी चिकित्सा का भी प्रवन्ध करना चाहिये।
- (६) पति की कमाई को भलीभांति सम्भालना चाहिये।
- ( १० ) शरात्र, नशा आदि व्यसनों में धन के विनाश को रोकना चाहिये।
- (११) उस में उदारता होनी चाहिये, कंजूसी नहीं।

श्रंगुत्तर निकाय में ही एक श्रन्य स्थान पर प्रत्येक स्त्री के लिये चार गुणों का प्रतिपादन किया है। वे गुण् निम्नलिखित हैं।

- (१) गृहकार्य में प्रवीणना—स्त्री को गृहकार्य में नरा भी प्रमाद न करना चाहिये।
- (२) घर के विवित्र सदस्यों की परवाह करना—घर के जितने भी सदस्य हैं, उनकी क्या क्या श्रावश्यकतायें हैं, इस बात की चिन्ता सदा स्त्री को रहनी चाहिये | नौकर अपना कार्य ठीक प्रकार करते हैं वा नहीं, इसका भी उसे ध्यान रखना चाहिये |
- (३) पति की इच्छानुसार कार्य करना।
- ( ४ ) मितव्ययिता ।

श्रंगुत्तर निकाय का कहना है कि जो स्त्री इन गुगों से गुक्त होकर साथ ही बुद्ध, धर्म श्रोर संध- इन तीन रत्नों पर श्रद्धा रखती है, वह इस लोक श्रोर परलोक—दोनों में मुख प्राप्त करती है।

٠.,

<sup>1,</sup> Anguttar nikaya iv, p. 279

चौद्धकाल में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी। न केवल बड़े बड़े राजवरानों में, अपित सामान्य घरों में भी लोग एक से अधिक खियों के साथ विवाह करते थे। राजा लोग तो सैकड़ों की संख्या में ख़ियां रखते थे। मगध राज विविसार की भांच सौ रानियां थीं। नातक व यात्रों में अनेक राजात्रों की सोलह हमार रानियों का उरलेख है। वह विवाह के बहुत से दृशानत बौद्ध साहित्य में उपलब्ध होते हैं। मगध के एक सामान्य गृहपति मघ की चार क्षियां थीं—नन्दा, चित्ता, सुधम्मा और सुनाता। राजा बोकाक की पांच स्त्रियां थीं। महावंश के अनुमार शुद्धोदन का विवाह माया और महामाया नामक दो बहरों से हुआ या। प तिन्वती अनुश्रुति के अनुवार भी इसी बात की पुष्टि होती है । <sup>६</sup> सौतों की त्रापसं की लड़ाईयों का उल्लेख भी अनेक स्थानों पर जातक कथात्रों में त्राता है। सम्बुला जातक में राजा सोट्उिसन की पटरानी सम्बुला त्रौर अन्य रानियों के पारस्परिक भागड़ों का मनोरख़क वर्णन किया गया है। धन्नपद टीका में कथा आती है, कि सावट्ठी (श्रावस्ती ) के एक गृहपति की स्त्री वांम्म थी, उन्होंने बहुत देर तक सन्तान के लिये प्रतीचा की, पर उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। आखिर, स्त्री ने निराश होकर स्वयं अपने पति से श्रवरोध किया कि वह सन्तान के लिये दूसरा विवाह कर ले । परन्तु शीघ ही उसकी अपनी सौत से लड़ाई हो गई, और वे आपस में लड़ने भागड़ने लगीं। इनके . भंगड़ने का वृत्तान्त धन्मपदं टीका में विस्तार से उपलब्ध होता है | सन्तान के

<sup>1,</sup> Mahavagga viii, 1, 15

<sup>2,</sup> Chaddanta Jatak (Cowell vo!, v) और Muga-Pakhha-Jatak (Cowell, vol. vi)

<sup>3,</sup> Dhammapada Commentary, i, p. 264

<sup>4,</sup> Sumangulavilasini, p. 258

<sup>5,</sup> Mahavansa (Geiger) p. 14

<sup>6,</sup> Rockhill-Life of Buddha p. 15

<sup>7,</sup> Cowell-Jatak vol. v, p. 48-53

<sup>8,</sup> Dhammapada Commentary, i. p. 45

श्रभाव में दूसरा विवाह करने के श्रन्य भी श्रनंक दृष्टान्त मिलते हैं। पहली स्त्री की मृत्यु के पश्चात् दूपरा विवाह करना तो उस समय में एक सामान्य वात थी। यदि कोई स्त्री देर तक श्रपने पिता के घर से वापित न लोटे, तो भी दूपरा विवाह कर लिया जाता था। वन्त्रू जातक में कथा आती है। सादट्ठी में एक स्त्री रहती थी, जिसका नाम था काणा। उसका विवाह किसी श्रन्य ग्राम में हुआ आ। एक वार वह किसी कार्यवश श्रपनी माता के पास सावट्ठी में श्राई। उसे श्रपने पित के पास वापित श्राने में कुछ देर होगई। पित ने एक के वाद एक करके तीन श्रादमी उसे बुलाने के लिये सावट्ठी में जे, पर वह कार्यवश वापित न श्रा सकी। श्राखिर, उसके पित ने दूसरा विवाह कर लिया श्रीर काणा की दुर्दशा होगई।

बहु पत्नी विवाह के समान बहुपित विवाह का भी एक दृष्टान्त बौद्ध साहित्य में मिलता है। यह कुमारी कन्हा के सम्बन्ध में है, जो कोशल देश के राजा की कन्या थी। जब यह बड़ी हुई, तो इसके विवाह के लिये स्वयंत्र की ज्यवस्था की गई। स्वयम्बर सभा में बहुत से राजा और राजकुमार एकत्रित हुवे। इनमें पाग्र खुदेश के राजा के पांच पुत्र अज्जुन, नकुल, भीमसेन, युधिट्ठल, और सहदेव (इसी क्रम से इनके नाम कि कुणाल जातक में लिखे हैं) भी थे। ये तच्चिशला के एक संसार प्रसिद्ध आचार्य से शिच्चा ग्रहण करने के अनन्तर विविध स्थानों के रीति रिवाज आदि का अध्ययन करते हुवे बनारस आये हुवे थे। जब इन्हें कन्हा की स्वयम्बर सभा का पता लगा, तो ये भी वहां पहुंच गये और मूर्ति के समान खड़े होगये। कुमारी कन्हा ने इन पांचों के गले में जयमाल डालदी और इन पांचों को अपने पति के रूप में स्वीकृत किया। कुणाल जातक की यह कथा प्राचीन महाभारत की अनुश्रुति पर आश्रित मालूम होती है। इसके अतिरिक्त बहुपितिववाह का अन्य कोई उदाहरण प्राचीन बौद्ध साहित्य में उपलब्ध नहीं होता है।

<sup>?,</sup> Vimanavatthu Commentary p. 149-156

R, Cowell-Jatak vol. i, p. 295-296

**<sup>3</sup>**, Ibid vol. v, p. 226-227

क्या बौद्ध काल में स्त्रियां भी एक से अधिक विवाह कर सकती थीं? इस विषय पर बौद्ध साहित्य से अधिक प्रकाश नहीं पड़ता। पर इस बात को स्पष्ट कर्ने के लिये जो एक दो निर्देश मिलते हैं, उनका उल्लेख करना यहां त्रावश्यक है । उच्छङ्ग जातक में कथा त्राती है, कि कोशलदेश में तीन त्रादमी डाके के अपराधः में गिरेफ्तार कर राजा के सम्मुख लाये गये। जब वे अभी हवालात में ही थे, कि एक स्त्री विलाप करती हुई राजा के सामने उपस्थित हुई छौर जोह जोर से रोने लगी । बात चीत के अनन्तर राजा को ज्ञात हुआ कि ये तीनों गिरफ्तार च्यक्ति इस स्त्री के सम्बन्धी हैं और इनमें से एक इसका पति, एक माई और एक लड़का है। राजा ने उस स्त्री को कहा—तुम इन में से किसी एक को, जिसे तुम चाहो, जेल से मुक्त करा सकती हो। इस पर उस स्त्री ने उत्तर दिया—-'राजन्, यदि मेरी जिन्दगी रहे, तो मुमे अन्य पति और अन्य पुत्र भी प्राप्त हो सकते हैं, पर क्योंकि. मेरे पिता का स्वर्भवास हो चुका है, अतः अन्य भाई का प्राप्त हो सकना असम्भव-है, अतः मेरे भाई को ही जेल से मुक्त करदो । इस से स्पष्ट है, कि स्त्री काः पुनर्विवाह हो सकना उन समय में असम्भव बात नहीं समस्ती जाती थी। इसी प्रकार यहावंश के त्र्यनुपार राजा खल्लाटनाग को उसके सेनापति कम्महारहक ने केंद्र कर-लिया था, पर कुछ समय के बाद खिहाटनाग के भाई वेंहगामणी ने उस सेनापति को मारकर स्वयं राज्य प्राप्त कर लिया और खल्लाट नाग की विधवा पतनी को ( खिछाट नाग की उस समय तक मृत्यु हो चुकी थी ) अपनी रानी बना लिया। इस उदाहरण से भी विधवा स्त्री का पुनर्विवाह स्पष्ट हो जाता है ।

विवाह के लिये मुहूर्त देखने की पद्धति बौद्धकाल में भी प्रचलित थी। तक्खतः जातक में राजा बहादत्त द्वारा विवाह के लिये उपयुक्त मुहूर्त के संबन्ध में कुल प्ररोहित से पूछने का वर्णन आता है। इसी की पुष्टि दीघ निकाय से भी होती है। ४

R, Cowell-Jatak vol. i, p. 165

Rahavanso (Geiger) p. 269 270

<sup>3</sup> Cowell-Jatak vol.i, p. 125

<sup>8,</sup> Digha Nikaya, vol. i, p. 11

#### स्रो शिक्षा

बौद्धकाल में स्त्रियों की शिक्षा के लिये क्या व्यवस्था थी, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश बौद्ध साहित्य में उपलब्ध नहीं होते । परन्त इस में कोई सन्देह नहीं कि उस समय में स्त्री शिक्षा का अच्छा प्रचार था और अनेक विदुपी तथा सुशिक्ति महिलाओं का परिचय हमें बौद्ध साहित्य के अध्ययन से मिलता है । हम इस प्रकरण में यह तो नहीं बता संक्षें कि उस काल में स्त्रियों की शिक्षा के लिये जो विद्यालय थे उनका क्या रूप था या अन्य किस प्रकार से स्त्रियों को शिक्षा देने का प्रबन्ध था, पर अनेक सुशिक्तित महिलाओं का परिचय देकर इस बात पर अवश्य प्रकाश डाल सकेंगे कि शिक्षा के चेत्र में स्त्रियों ने कितनी उच्चित की हुई थी ।

संयुक्त निकाय में एक महिला का उल्लेख है, जो वाग्मिता में अत्यन्त प्रवीण थी । इसका नाम था, सुक्का । यह एक भिज्ञुणी थी और इसकी वक्तृता शक्ति अपने समय में अद्वितीय मानी जाती थी । जिस समय यह राजगृहः में व्याख्यान देने के लिये गई, तो एक यक्ष ने सम्पूर्ण नगर निवासियों को इन शब्दों में उसके व्याख्यान की सूचना दी—'सुक्का अमृतवर्ण कर रही है, जो लोग बुद्धिमान हैं वे जावें और अमृतरस का पान करें।'

भिक्खुनी खेमा 'विनय' में पारंगत थी। वह अत्यन्त विदुपी, बुद्धिमती, वाग्मी, सुशिक्तिता और प्रतिभा से युक्त थी, उसकी कीर्ति इतनी विस्तृत थी कि कोशल देश का राजा पसेनदी (अग्निट्स प्रसेनिजत्) उसकी सेवा में गया और उसने अनेक दार्शनिक विषयों पर विचार किया। उसने खेमा से पूछा — 'क्या मृत्यु के पश्चात् मनुष्य फिरे जन्म लेता है ?' खेमा ने उत्तर दिया — 'भगवान् बुद्ध ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है।' राजा पसेनदी ने पूछा — 'बुद्ध ने इस सम्बन्ध में क्यों ज्ञान नहीं दिया।' भिक्खुनी खेमा ने कहा — 'क्या कोई ऐसा मनुष्य संसार में है, जो गंगा की रेती के कर्णों की या समुद्ध के जलबिन्दुओं की

<sup>1.</sup> B.C. Law-Women in Buddhist Literature, Chapter v.

गिनती कर सके ?' राजा ने उत्तर दिगा—'नहीं'। इस पर खेमा ने कहा—'जो व्यक्ति पांचों स्कन्धों से ऊपर उठ जाता है, वह समुद्र के समान अथ ह तथा अनन्त बन जाता है, इस प्रकार के व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात प्रनर्जन्म कल्पनानीत बात है।' राजा खेमा के इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी शंका का दार्शनिक तथा सन्तोपदायक उत्तर प्राप्त होगया। यह खेमा एक अन्यन्त उच्च कुल की महिला थी। इसका जन्म सागल के राजकुल में हुआ था। इसका विवाह मगन्न के प्रसिद्ध एम्राट् विम्बसार के साथ हुआ था, परन्तु महत्मा बुद्ध के संसर्ग में आकर इसने भिक्ख जीवन स्वीकृत कर लिया था और राजप्रासाद के सम्पूर्ण सुखों को ठुकरा कर भिक्खनी बन गई थी।

भद्धा कुगडल देशा राजगृह के एक अत्यन्त समृद्धिशाली श्रेष्ठी की कन्या थी। पर इस ने भी सामान्य गृहस्य का जीवन ज्यतीत काने की अपेक्षा भिक्खुनी वनना स्वीकृत किया। वह निग्गन्य सन्त्रदाय में सम्मिलित होगई थी। निग्गन्य सन्त्रदाय की सम्पूर्ण शिक्षाओं में यह पूर्ण्रूप से पारंगत थी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिश्रमण करती हुई उनका प्रचार करती थी। वादविवाद में इसका मुकावला कर सकना सुगम कार्य न था। वड़े बड़े विद्वान पण्डितों को इसने शास्त्रार्थ में परास्त किया था। पर अन्त में महात्मा बुद्ध के शिष्य सारिस्त से यह परास्त होगई और इसने निग्गन्य सम्प्रदाय का परित्याग कर बौद्ध धर्म को स्वीकृत कर लिया।

वम्मदिना राजगृह की रहने वाली थी और उसका विवाह विशाखा नामक एक समृद्ध श्रोष्ठी के साथ हुआ था। महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनकर उस के जीवन में भारी परिवर्तन आगया और उस ने 'घम्म' का अनुशीलन करना प्रारम्भ किया। शीघ ही वह 'घम्म' में पारंगत हो गई और महात्मा बुद्ध उससे बहुत प्रसन्न हुवे। उसे उन भिक्खुनियों में सर्वप्रधान माना जाता था, जो महात्मा बुद्ध की शिद्धाओं का प्रचार करने के लिये उपयुक्त द्धमता रखती थीं उसने अपने जीवन के बड़े भाग को इसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यतीत किया था।

संघिमत्ता तीनों विद्यात्रों में पारंगत थी । वह तन्त्रविद्या में भी प्रवीगा मानी जाती थी । 'विनय पिटक' का अध्ययन उसने इतनी गम्भीरता के साथ किया था कि वह उसका अध्यापन भी बड़ी योग्यता के साथ कर सकती थीं। उसने अज़राधपुर में विनयपिटक का अध्यापन किया भी था। इसी प्रकार अज़ली भी विविध विद्याओं की प्रसिद्ध विदुषी थी। वह भी सङ्घिमत्ता के समान विनय-पिटक में इतना पाणिडत्य प्राप्त कर चुकी थी कि दूसरों को इस की शिक्ता दे सकती थी। अन्य भी अनेक महिलायें बौद्ध धर्म प्रन्यों की पारंगत पणिडतायें थीं। उत्तरा, काली, सुनता, चन्ना, उपाली और रेनती अपादि अनेक महिलायों के सम्बन्ध में बौद्ध प्रन्थों में यह बात उल्लिखित है कि वे विनय पिटक में पारंगत थीं और उसका अध्यापन सफलता के साथ कर सकती थीं।

नन्दुत्तरा विद्या और शिल्प में प्रवीण थी। पाटाचारा उन सब स्त्रियों में शिरोमणि मानी जाती थी, जिन्होंने विनय पिटक का अवगाहन किया था। इसी प्रकार अन्य भी अनेक महिलाओं के नाम यहां उिछिखित किये जासकते हैं, पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

जब हम बोद्ध साहित्य का अनुगीलन करते हैं, तो हमें इन सब तथा अन्य अनेक विदुषी महिलाओं के सम्बन्ध में बहुतसी बातें इति होती हैं। उस काल में लियों को भी प्रक्षों के समान शिक्षा प्राप्त करने की सुविधायें प्राप्त थीं, उत्तर की शिक्षा को एक असम्भव तथा व्यर्थ की बात नहीं माना जाता था। अन्यया, इतनी सुशिक्तित महिलाओं का बोद्ध धर्म में पारंगत होना तथा उसके प्रचार के लिये प्रयन्त करना अद्मुत प्रतीत होता है। उन समय की खियां अपने को सभाज का एक महत्व पूर्ण अग समक्तती थीं, समाज में उन की स्थित सम्मानास्पद थी। यही कारण है कि राजगृह जैसे प्रसिद्ध नगर में उन के खुले छप में व्याख्यान हो सकते थे और पसेनदी जैसे राजा अपनी शंकाओं का निवारण करने के लिये उन की सेवा में उगिस्थित हो सकते थे। उस समय की खियों ने ही महात्मा बुद्ध को इस बात के लिये विवश किया था कि वे खियों के लिये प्रयक्त संघ की ज्यवस्था करें।

बौद्ध काल में स्त्रियां बाकायदा शिक्षा पाती थीं, इस का परिचय इस बात से मिलता है कि दिन्यावदान में स्त्री विद्यार्थिनियों का उल्लेख किया गया है। प्रसिद्ध बौद्ध प्रनथ 'थेरीगाथ.' में उन किवताओं का संप्रह है, जिनका निर्माण बौद्ध भिद्धिणिओं द्वारा हुआ था। यह प्रनथ इस बात का प्रमाण है कि बौद्ध काल में जिस निर्दान का विकास हो रहा था, उस में स्त्रियां भी अपना हाथ बटा रहीं थीं और उन्होंने भी बौद्ध साहित्य की प्रगति में महत्त्व पूर्ण कार्य किया था। काम के देवता 'मार' ने इन भिक्खुनियों को पथम्रष्ट करने के लिये किस प्रकार प्रयत्न किये और किस प्रकार उन भिक्खुनियों ने 'मार' का मुकाबला किया, इस का वर्णन बौद्ध साहित्य में अत्यन्त सुन्दर तथा मनोरंजक है।

#### भिक्खुणी संघ

नौद्ध धर्मे के इतिहास में भिक्खुणी संघ का नहा महत्व है। जिस प्रकार महात्मा नुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर नहुत से पुरुपों ने सांसारिक जीवन का त्याग कर मनुष्य जाति की सेवा करने के लिये भिज्ञुतत स्वीकृत निया था, इसी प्रकार उस समय की नहुत सी स्त्रियों ने भी सांसारिक सुखों को लात मार कर विश्व सेना का कटोर त्रत धारण किया था। नौद्ध धर्म के प्रचार में इन भिक्खुणियों का नहुत महत्व पूर्ण स्थान है। देश विदेश में महात्मा नुद्ध की शिक्षात्रों को प्रसारित करने में इन शिक्तिता तप्रसिनी महिलाओं ने नहां काम किया। भिक्खुणी संघ का इतिहास जहां नौद्ध धर्म के प्रसार की दृष्ट से नहुत महत्व रखता है, वहां साथ ही उस समय की स्त्रियों की स्थिति पर भी नहुत प्रकाश डालता है। उस समय स्त्रियों का काम केवल घर को संभालना श्रीर गृहस्थरूपी रय का सञ्चालन करना ही न माना जाता था, श्रिपतु वे भी श्रपन जीवनों को श्रिधिक विस्तृत चेत्र में लगा सकती थीं, यह इससे भली भांति स्पष्ट हो जाता है। इस भिक्खुणी संघ की स्थापन किस प्रकार हुई श्रीर इसमें तथा सामान्य भिज्ञुसंघ में क्या भेद था, इस नात पर हम यहां प्रकाश डालेंगे।

भिक्खुणीसंत्र की स्थापना का मुख्य श्रेय महाप्रनापती गोतमी नामक कुलीन शाक्य महिला को प्राप्त है। सब से पूर्व उसी ने सांसारिक नीवन का त्याग कर भिन्नु वत प्रक्षण करने की श्राकांचा महात्मा बुद्ध के सम्मुख प्रगट की। बौद्धसाहित्य में इसका वृत्तान्त निम्नलिखित रूप में उपलब्ध होता है— "उस समयं भगवान् बुद्ध शाक्यों की राजधानी किपलवस्तु के नियो-धाराम में टहरे हुवे थे। जिस स्थान पर भगवान् बुद्ध टहरे हुवे थे, महाप्रजापित गीतमी वहां उनकी सेवा में उपस्थित हुई और प्रणाम करके एक तरफ खड़ी होगई। इसके पश्चात् उसने भगवान् से यह निवेदन किया— भगवान्, यदि स्त्रियों को भी अपने गृशें का परित्याग कर तथागत की शिक्षाओं के अनुसार भिज्ञवन ग्रहण करने की अनुमित दी जावे, तो बहुत उत्तम हो।' इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया—'हे गोतमी! इसकी कोई श्रावश्यकता नहीं है, कि स्त्रियों को भी घर का परित्याग कर भिज्ञवत श्रहण करने की अनुमित दी जावे।' पर महाप्रजापित गोतमी को सन्तोप नहीं हुया। उसने दो बार फिर श्रपनी प्रार्थना को दोहराया और महात्मा बुद्ध से वही उत्तर प्राप्त किया। इस पर महाप्रजापित गोतमी को बहुत दुःख हुश्चा। महात्मा बुद्ध स्त्रियों को गृहों का परित्याग कर भिज्ञ बनने की श्रनुमित नहीं देते हैं, इस बात से श्रत्यन्त शोकातुर हो वह श्रांसू बहाती और रोती हुई महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके चली गई।

''कुछ समय तक कपिलवस्तु में नित्र स कर महात्मा गुद्ध ने वैशाली की तरफ प्रस्थान किया श्रोर यात्रा करते हुन वैशाली पहुंच गये । वहां उन्होंने महावन में कूटागार नामक स्थान पर श्रपना डेरा जमाया।

''उधर महाप्रजापित गोतमी ने अपने बाल कटा लिये और कापाय रंग के वस्त्रों को धारण कर शाक्यकुल की बहुत सी महिल ओं के साथ वैशाली की ओर प्रस्थान किया और जहां महावन में कूटागार में महात्मा बुद्ध ठहरे हुवे थे, वहां जा पहुंची । उस यात्रा से महाप्रजापित गोतमी के पैर फूल गये थे, वह धूल से भरी हुई थी, रोती और आंसू बहाती हुई वह महात्मा बुद्ध के निवास स्थान के द्वार पर आकरे खड़ी होगई।

''जब आनन्द ने देखा कि महाप्रजापित गोतमी इस प्रकार खड़ी हुई है, वह उसके पास आया और बोला—'तुम यहां द्वार पर इस प्रकार क्यों खड़ी हो ? तुम्हारे पैर फूल गये हैं, तुम धूल में सनी हुई हो और तुम् क्यों इस प्रकार आंसू वहा कर रो रही हो ? "महाप्रनापित गोतमी ने उत्तर दिया — 'हे आनन्द, भगवान् स्त्रियों को धरों का परित्याग कर भिज्ञवत अहण करने की अनुमित नहीं देते हैं।'

"यह सुन कर आनन्द उस स्यान पर गये, जहां महात्मा बुद्ध विराज-मान थे। उन्हें प्रणाम कर आनन्द एक तरफ बैठ गये और इस प्रकार निवेदन किया—'भगवन्! देखिये, महाप्रजापित गोतमी बाहर द्वार पर खड़ी हुई है। उसके पैर स्ज़े हुवे हैं, वह घूल से सनी हुई है और रो रो कर आंस् बहा रही है। इसका कारण यह है कि भगवान खियों को घरों का परित्याग कर भिज्ञ कत अहण करने की अनुमित प्रदान नहीं करते हैं। क्या अच्छा हो यदि भगवान् हित्रयों को भी भिन्न जीवन स्वीकृत करने की अनुमित प्रदान करदें।'

''पर महात्मा बुद्ध इसके लिये घ्रानुमित देने को तैयार नहीं हुने । तीन चार घ्रायुष्यान् ग्रानन्द ने वही निवेदन किया, पर भगवान् बुद्ध ने इसके लिये अनुमित नहीं दी ।

"श्रायुष्मान श्रानन्द ने सोचा—भगवान बुद्ध क्षियों को प्रवन्या लेने की श्रवमित प्रदान नहीं करते हैं। क्यों न मैं भगवान के सन्मुख यह प्रश्न श्रन्य प्रकार से उगित्यत करूं।

"यह विचार कर आयुष्मान यानन्द ने भगवान से कहा— 'भगवन् ! क्या स्त्रियां भी भगवान द्वारा उपदिष्ट धर्म का अनुपरण कर गृहों का परित्याग कर, प्रत्रजित हो कर स्रोत-आपत्ति फल, सक्टदगामि फल, अनागामिफल और अर्हत्त्व फल को साम्रात् कर सकती हैं ?

''मगवान् ने उत्तर दिया—'हां कर सकती हैं।,

''श्रानन्द ने कहा 'यदि कर सकती हैं, तो भगवन्! यह महाप्रजापति गौतमी बहुत उपकार करने वाली है। जननी के मरने पर उसने भगवान् को दूष पिलाया था। वह श्रापकी श्राभिमाविका, पोषिका श्रोर चीरदायिका है। क्या श्राण्डा हो, यदि भगवान् स्त्रियों को भी वरों का परित्याग कर प्रवन्या ग्रहण् करने की श्रानुमति दें।' "इस पर भगवान् ने उत्तर दिया — 'श्रानन्द, यदि महाप्रजापित गौतमी श्राठ गुरुधमों ( मुख्य शतों ) को स्वीकार करे, तो उसे उपसम्पदा दी जा सकती है। वे श्राठ शतों निम्न लिखित हैं—

- (१) सौ वर्ष की उपसम्पन्न (उपसम्पदा प्राप्त ) भिज्ञुणी को भी उसी दिन के उपसम्पन्न भिज्ञु के लिये श्रभिवादन, प्रत्युत्यान, श्रज्ञिल जोड़ना और सामीची कर्म करना चाहिये। यह धर्म सत्कार पूर्वक, गौरव पूर्वक मान कर जीवनः भर श्रतिक्रमण न करना चाहिये।
  - (२) भिच्च श्वी को धर्म श्रवणार्थ श्रागमन करना चाहिये।
  - (३) प्रति त्राधे मास भिच्चुणी को भिच्च संघ से पर्यपण करना चाहिये।
- (४) वर्षावास कर चुकने पर भिचुणी को दोनों संघों में देखे, सुने, जाने—तीनों स्थानों से प्रवारणा करनी चाहिये।
- ( १ ) गुरु धर्म स्वीकार करने वाली भिज्ञुणी को दोनों संघों में पन्नमानताः करनी चाहिये ।
  - (६) किसी प्रकार भी भिन्नुणी भिन्नु को गाली आदि न दें।
  - (७) कोई भिन्नुणी किसी भिन्नु से बात न कर सके ।
  - ( ८ ) भिन्नु भिन्नुण्। को शिक्षा आदि दे सके ।

तच आयुष्मान आनन्द भगवान से इन आठ गुरुधमों को भली भांति समभ कर महाप्रजापित गौतमी के पास गये और उसे भगवान की आठ शर्ते सुना दीं।''

महाप्रजापित गौतमी ने भगवान बुद्ध द्वारा पेश की गई इन आठों शर्तों को स्वीकार कर लिया और अन्य ५०० शाक्य महिलाओं के साथ प्रत्रज्या ग्रहण की । इसके बाद अन्य भी बहुत्सी स्त्रियों ने अपने गृहों का परित्याग कर भिच्चणी जनना स्वीकार किया और धीरे धीरे भिच्च संघ के समान भिच्चणी संघ भी निरन्तर उन्नति करता गया।

#### अग्निवीर - एक परिचय

अग्निवीर आईआईटी - आईआईएम शिक्षा प्राप्त, डेटा वैज्ञानिक, और योगी श्री संजीव नेवर द्वारा स्थापित एक आंदोलन है। सत्य, आध्यात्म और पुरुषार्थ से संसार और स्वयं के लिए सुख बढ़ाना इस आंदोलन का उद्देश्य है। वेद, गीता और योग की शक्तियों से आज की समस्याओं के समाधान में अग्निवीर कार्यरत है। 'शिकायत करने वाले कभी नहीं जीतते, कर्म करने वाले कभी नहीं हारते', इस मंत्र को लेकर अग्निवीर ने समाज में धर्म और कर्म की नयी धारा प्रवाहित की है। अग्निवीर के सम्पर्क में आकर हज़ारों प्रशंसकों के अपने जीवन के लिए बदला नज़रिया उनके पत्रों और संदेशों से झलकता है। अग्निवीर के जीवन बदल देने वाले संदेशों को पढ़ कर आत्महत्या के लिए जाने वाले निराश लोगों का वापस जीवन में लौटना इसी चमत्कार का हिस्सा है।

डर, शर्म और अन्य कारणों से समाज में कभी ना उठाए जाने वाले मुद्दों को अग्निवीर के प्रचंड पुरुषार्थ ने इस छोटे से समय में सबके सामने ला खड़ा किया है। सिदयों से जात-पात के बंधनों में ख़ुद को जकड़ कर रखने वाले हिंदू समाज में दिलत-यज्ञ की शुरुआत करके धार्मिक और जातियों की एकता का बिगुल फूँका। असामाजिक तत्त्वों द्वारा हिंदू महिलाओं को बहला- फुसला कर धर्म-परिवर्तन करके शादी करने के बड़े घिनौने लव जिहाद रैकेट का पर्दाफ़ाश किया। जिहादी चंगुल में फँसी महिलाओं (कई नाबालिग़ बच्चियों समेत) की रक्षा की। मुस्लिम महिलाओं के समान अधिकारों के लिए चार शादी, ३ तलाक़, हलाला, जिस्माना-गुलामी की जंगली प्रथाओं के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त संघर्ष किया। इन सभी मुद्दों पर अग्निवीर के अनथक प्रयास निरंतर जारी हैं।

अग्निवीर ने भारत के संवेदनशील क्षेत्रों में निःशस्त्र आत्मरक्षा कार्यक्रम आयोजित किए हैं ताकि विषम समय में असहाय लोगों की रक्षा की जा सके। भारत और दुनिया में तेज़ी से फैल रहे इस्लामी कट्टरवाद से युवाओं को बचाने के लिए अग्निवीर के Deradicalisation कार्यक्रम देश रक्षा में अहम स्थान रखते हैं। मज़हबी कट्टरवाद से बहुत से युवाओं को छुड़ाकर सनातन धर्म की मुख्यधारा में लाने का श्रेय अग्निवीर को है। भारत के स्कूलों में पढ़ाए जा रहे झूठे इतिहास को अग्निवीर की चुनौती के बाद सच्चे इतिहास को लेकर लोगों की उत्सुकता और माँग सकारात्मक प्रभाव का प्रमाण है।

अग्निवीर की बीस से ज़्यादा किताबें हिंदू धर्म, आध्यात्म, वेद, योग, प्रेरणा, हिंदू धर्म पर आक्षेप और उनके उत्तर, सामाजिक, जाति, स्त्री-पुरुष एकता, मानव अधिकार, भारत में आक्रमणकारियों का सच्चा इतिहास, मत-सम्प्रदाय-मज़हब, कट्टरता और कई झकझोर देने वाले मुद्दों पर छपी हैं जो अपने विषय पर अद्वितीय हैं और पाठकों में अत्यंत लोकप्रिय हैं।

अग्निवीर भविष्य का सूर्य है। आइए, जुड़िए। परिवार, देश और धर्म की सेवा कीजिए। जीवन को एक मतलब दीजिए। मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाइए।

अधिक जानकारी के लिए देखें-

वेबसाइट: http://www.agniveer.com/

फेसबुक: http://www.facebook.com/agniveeragni

यूट्यूब: http://www.youtube.com/agniveer

ट्विटर: http://www.twitter.com/agniveer

अग्निवीर का सदस्य बनने के लिए, यहां सदस्यता फॉर्म भरें:

http://www.agniveer.com/membership-form/

अग्निवीर को सहयोग प्रदान करने के लिए, यहां जाएँ:

पेमेंट पेज : http://www.agniveer.com/pay/

पेपाल : give@agniveer.com

## अग्निवीर राष्ट्र सेवा | धर्म रक्षा